

## JAIN INSCRIPTIONS

### **JAISALMER**

( With Introduction, Stotes, Index of Places, fo. )



Collected & Compiled

BY

Puran Chand Nahar, M.A.B.L., M.R.A.S.,

Vakil, High Court, Calcutta; Member, Asiatic Society of Bengal, Bihar & Orissa Research Society, Bhandarkar Institute, Poona, Jain Swetambar Education Board, Bombay; Hon. Correspondent, Archæological Department.

Government of India; &c.

The state of the s

PART III (With Plates)

Printed by G. N. Sharma at the VISWAVINODE PRESS

&

Published by the Compiler,
48, Indian Mirror Street,
CALCUTTA

# जैन लेख संग्रह

## जैसलमेर

( जूमिका, टिप्पणी, संवत् की सूची इत्यादि आवश्यकीय विषयों से युक्त )

संप्रह कर्जा

पूरण चंद नाहर. एम. ए. वि. एल, दकी हाईकोटें। खेल प्रतियाटिक सोसाइटो, प्रसिग्राटिक सोसाइटो भफ् दंगल, रिसार्च सोसाइटो विहार—उड़ीसा, भण्डारकर त्त्रिस्टिरियुद् पूना आदिके मेम्बर ; अनरारी करेस्पण्डेंट हरकारो पुरातत्व िभाग, इत्यादि

> हतीय खंड [ सचित्र ]

> > कलकत्ता

विक्रम सम्यत् १६८५

६० सन् १६२६ 型 引起

दोर कारन २४५५

| ~ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| _ |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



ध्यांकं

বিষয

| स्वीपत्र<br>चित्र स्वी<br>Foreword           | i-iv<br>v-ix<br>xi-xviii<br>?-38                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Appendix Bibliography                        | ३-१ <b>ए</b> ड                                             |
| न्नूमिका-परिशिष्ट                            | <b>\$</b> _₹ <del>3</del> €, १६५—१६६<br>१३९—१५६<br>१६०—१८४ |
| खेख संग्रह<br><sub>जैसल्मेर</sub><br>अमरसागर | १८६—१६२<br>१८६                                             |
| होद्रवा<br>हेवीकोट<br>                       | \$109 <b>-22</b> 9                                         |
| द्रह्मलर<br>गल्हपतागर<br>परिशिष्ट            | व्राष्ट                                                    |
| पारास <b>्</b><br>द्युद्धिपत्र               |                                                            |



| माप                  |         | प     | त्रीक | नाम                                    |
|----------------------|---------|-------|-------|----------------------------------------|
| Foreword             | ***     | ***   | i     | व्रह्मसर                               |
| Appendix A           |         |       |       | महत्त्र के हेम्य                       |
| Translation of Dr. B | uhler's |       |       | बोसवाल ज्ञानि                          |
| letter               | •••     | •••   | V     | भणशासी वंश                             |
| Appendix B           |         |       |       | वाफणा देश                              |
| Prof. Bhandarkar's   |         |       |       | ं शिल्पकला                             |
| Report (1904-06)     | •••     | ***   | vi    | न्नूमिका-परिशिष्ट                      |
| Bibliography         |         |       |       | 1                                      |
| English              | •••     | xi,   | iirz  | '[क]कल्याणक पष्ट (आवृतीर्थे)           |
| Hindi                | •••     | xv, x | riii  | [ ख ] चैत्यपरिपादी ( जिनसुबस्रि कृत )  |
| -                    |         |       |       | [ग] " (महिमासमुद्रजी हत्र              |
| <b>जू</b> मिका       | ***     | • • • | ₹     | [घ] श्रीअष्टापद्जी शांतिनायजी का स्तवन |
| कीसलमेर के राज्यंश   |         |       | ષ     | ( समयसुन्दरजी इत )                     |
| जैन भंडार            | ***     | •••   |       | ्री [च] श्रोआदोध्वर स्तवन ( " ")       |
| किन्ने के मन्दिर     | •••     | •••   | 13    | ! [छ] लोद्रवपुर स्तवन (जिनलामस्रि कन)  |
|                      | ***     | •••   | १४    | .,                                     |
| शहर के मन्दिर        | ***     | •••   | १८    | जैसलमेर                                |
| ्र के देरासर         | ***     | •••   | १८    | , किले पर                              |
| ्र के उपासय          | ***     | •••   | १६    | ।<br>' श्रीपार्धनायजी का मंदिर         |
| इन्दाजी के स्थान     | ***     | •••   | २०    | ं धीसंभवनाथजी का मंदिर                 |
| <b>अमरतागर</b>       | ***     | •••   | २०    | धीशांनिनायजी का मंदिर                  |
| लंदवा                | •••     | ***   | २१    | ्धीत्रष्ठापदजी का मंदिर                |
| देघीकोट              | ***     | ***   | २२    | धीर्देद्रप्रमजी का मंदिर               |

|     | • |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | • |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| •   |   |   |  |
| •   |   |   |  |
| - • |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | - |   |  |
| •   |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| ·   |   |   |  |
| •   |   |   |  |
| ,   |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   | • |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | • |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | - |   |  |
|     |   |   |  |



## Foreword.

It is with considerable satisfaction and relief on account of my continued ill health that I present my third volume of Jain Inscriptions in the hands of those who feel especially interested in the history and antiquity of the Jains. The inscriptions collected in this volume are all from Jaisalmer, a place of unique importance as a great store-house of the activities of the Swetambara Jains.

For a considerable time I had been planning to pay a visit to this important place. My imagination was naturally stimulated by various writers and the glowing references to the richness of the materials stored there. Dr. Bahler, was the first to bring to light before the general body of scholars that the great Jain Bhanlar, deposited in the Jain temple within the fort of Jaisalmer, contains a large number of ancient and important palm-leaf manuscripts which would require years of hard, work even in merely cataloguing them. Dr Hermann Jacobi, the great German scholar, also visited the place in his company. It was late Prof. S. R. Bhandarkar, who had been there in his official capacity, and who gave us a more detailed account and list of manuscripts of the several Bhandars both in the city and within the first. Extracts from Dr. Buhler's letter (1874) and from Prof. S. R. Bhandarkar's Report (1999) will be found in Appendix A and B, and I draw attention of my readers to the same.

Professor Bhandarkar in his Report for 10 (4-05 and 10) 5-03 published in his appending protons of only 6 Jam inscriptions, which have "Letter Letter Letter Me Consort I Dahya Bhal Dalah M. A. Sarskint Librarian, Borola Central Library (St. 1 the plan with the object of autalogue githe intrascripts of the Bhanlars on the figure of the various temples not catefalsalments flut Lourent of the mental former 1, the city before the could profess its work. Pendit La chanten I has hard a figure of the Could have to Daraham St. Tonda La chanten I has hard a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I has hard a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I has hard a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I has hard a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I have the could be a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I have the could be a figure of the Could have the Daraham St. Tonda La chanten I have the could be supplied to the

|  | 1 | • | 1 |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   | v |   |   |  |
|  |   |   |   | ı |  |
|  |   | 1 |   |   |  |
|  |   |   |   | à |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | - |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |

The next unique inscription of this collection is the Prasasti or dedicatory stone of the Parshwanath temple at Lodarva, the old ruined capital town. This temple was built in the 17th century on the site of the old temple. This is the first and the only specimen I have come across of a Prasasti written in verse within Satadala Padma Yantra, that is, hundred petalled lotus (page 160). It is also very interesting to note that the letter in the centre, which is generally the beginning letter of every foot of the verse, is the last letter of each line in the inscription. This shows high technical achievement of the author and perfect mastery over the lexicography of classical sanskrit. The whole thing is in culogy of Parshwanath, the 23rd Tirthankar to whom the temple is dedicated. Other details on top, sides and bottom, are in prose.

The last and not the least important, is the inscription of Pattawali (page 177) deposited in one of the corner temples at Lodarva which deserves special notice. It enumerates the long series of teachers from Lord Mahavira, the last Tirthankar of the Jains up to the Devardhi Gani Kshamashramana under whose supervision the whole of the then existing Jain canons were reduced to writing at the council at Vallabhi in Guzrat.

As a lay observer I can hardly do justice to the architectural excellence of these archent monuments at Jaisalmer but even a layman can appreciate the beautiful carvings over the porch of the Parshwanath temple and the magnificient dome of Santinath temple. The whole thing is in such a nice proportion that the view is really very pleasing. There is no clumsiness inspite of the numerous carved figures and the appearance is not heavy. The Architecture remarks us of the similar works of art found at Boro Boller in Java. I also take this opportunity to present to my readers some specimens of the type of scalpture found in the Jaia temples on a separate plate.

A short note on the State, its rulers, and the places from where the inscriptions were collected are given in the introduction. The realist will also find and a social informations regarding the important temples their consecrators and a love.



### Appendix A.

Extract from Mr. S P. Pandit, M. A.'s translation of Dr. Buhler's letter on Jaisalmer Bhandar published in the transaction of the Berlin Academy, March, 1874.

(From Indian Antiquary, Vol. IV. Pages 81-83)

"In Jessalmir, which was founded about the middle of the twelfth century, after the destruction of Lodorva, the old capital of the Bhatti Rajputs, there is a large colony of Jains According to tradition the forefathers of these people came from Lodorva along with the Rajputs, and from thence brought with them to Jessalmir a most holy image of Parasnath (Parsvanatha). For this image a temple was built in the fifteenth century under the pontificate of Jina Bhadrasuri, to which were gradually added six other temples dedicated to different Tirthankaras. Through this temple and the wealth of the Jain community, which has spread its trade and banking business over the whole of Rajoutana, Malva, and Central India, Jessalmir has obtained a high fame as one of the principal seats of the Jain faith. Especially, however, is the renown of the B'handar or Library everywhere celebrated, which according to the statements of the Gujaratis, surpasses all similar Bhandars in the world. It was therefore one of the chief objects of my journey to obtain admittance to this Bhandar, and to make its contents accessible to science. After some trouble I succeeded in solving the mystery, and it turns out that the magnitude of the Bhandar has been very much exaggerated, but its contents are nevertheless of great value."

| * * * | : |   | · |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
| h     | • |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   | ì |   |
|       |   |   |   |
|       |   | , |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |
|       |   |   |   |

Yadukula. The genealogy given begins with Jaitrasimha. Jaitrasimha's sons were Muladeva (or Mularaja) and Ratnasimha, who rightcously protected the earth as Lakshmana and Rama did of old. Ratnasimha's son was Ghatasimha who like a lion tearing up the elephants in the shape of the Mlechchhas forcibly wrested their Vapradari from them. Mularaja's son was Devaraja: Devaraja's son was Kehari and the latter's son was Lakshmana. The last one receives general praise in six stanzas in which it is stated that he worshipped the feet of Surisvara, Sagara-Then a pattavali of the Chandra Kula from Jinakusala to Jinaraja is given. By the advice of Jinaraja the building of the temple was commenced by the Kharatara Samgha during the reign of Lakshmana and by his orders Sagarachandra in Samvat 1459 ( Nateskuvardkindu ) placed the idol in the innermost sanctuary (garbhagriba) Under the direction of Jinavardhana the temple was completed in Samvat 1473. Then the city which has got such a temple, the king in whose reign it was built, the Samgha who built it and those who would see it in future ages are all congratulated on their good fortune. The Jina temple is called Lakshmana-vihara. The Prasasti was composed by Sadhu Kirtirava.

#### No. III.

#### From the same. :

This refers to the setting up of an idol of Parsvanatha in the temple in Samvat 1493 during the reign of Vayarasimha.

#### No. V.

From the Sambhavanatha Temple. †

(The temple underneath which is the big Bhandar).

Jaisalmer is herein praised as being acknowledged even by powerful Mlechchia. kings to be difficult to capture even for thousands of enemies. Then is praised

<sup>;</sup> See inscription No. 2114, page S

<sup>†</sup> See inscription No. 2139, pages 15-20

the family of the Yadu kings. A genealogy of the vamsa (dynasty) in prose follows, beginning with Raula Sri Jaitasimha, with Raula Sri Duda interposed between Ratnasimha and Ghatasimha. Kehari is here called Kesari. The genealogy ends with Vairasimha. A pattavali of the Kharatara Vidhipaksha of the Chandra kula (a sect of the Jainas) follows, beginning with Vardhamana. It mentions a few facts, literary and others, in connection with many of the names, most of which facts are well-known. The following may be noted:—

That Jinadatta (the successor of Jinavallabha) had the title Yugapradhana given him by Ambikadevi. This is referred to in Jayasagara's commentary on Jinadatta's Samdehadolavali.

The pattavali ends with Jinabhadra. Jinavardhana has been omitted, naturally for the reason given in Klatt's Onomasticon (page 34). Jinabhadra's character, learning and teaching are praised. By his advice Viharas (temples) were built and idols put up in various places and in places like Anahillapataka, the Vidhipaksha Sraddhasamgha formed treasures of pearls of knowledge (libraries). His feet, the inscription says, are worshipped by the kings Vairisimha, Tryambakadasa and Kshitindra.

A genealogy is then given of the builders who were of the Chopada gotra, Ukesa vamsa. In Samvat 1487 they performed a pilgrimage to Satrumjaya and Raivata and made the Panchamyuddyapana in 1490. By the advice of Jinabhadra they built this temple in 1494 during the reign of Vairisimha. The festivities in connection with the pratishtha took place in Samvat 1497, when Jinabhadra put up 300 idols of Sambhavanatha and others, Sambhavanatha being the Mulanayaka among them. Vairisimha took part in the festivities. Then a wish is expressed for the victory, throughout the three worlds, of some Jinakusala Munindia of the Kharatara Vidhipaksha. The Prasasti was composed by Vachanacharya Somakunjara, pupil of Vachaka Jayasagara.

·/ - - - -

矣

#### No. VI.

#### From the same. •

This contains the Kharatara pattavali referred to, in my report on the Svetambara Jaina Mss purchased for Government in 1888-84, as mentioned in Dharmasagara's Pravachanapariksha (Dr. Bhandarkar's Report for 1883-84, page 152). It goes down to Jinabhadra, omitting Jinavardhana. The inscription states that a tapatpattika was put up by the advice of Vachanacharya Ratnamurtigani in Samvat 1595, while Jinabhadra was on the fatta and Chachigadeva on the throne.

#### No. VII.

#### From The Santinatha temple. §

This is an inscription mostly in Gujarati prose. Towards the end there is one sentence in Sanskrit prose and two Sanskrit verses. In the beginning also there is one Sanskrit verse. The performance of pilgrimages and building of temples are recorded in the inscription. It contains the following genealogy:— Raula Chachigadeva. Raula Devakarna, Raula Jayatasimha. The last is mentioned as being on the throne in Samvat 1583 and Lunakarna as being heir-apparent. Devakarna is mentioned as ruling in Samvat 1536, in which year it seems the pratishtha of this temple was made. Jayantasimha is referred to as being on the throne in Samvat 1581 also.



e See inscription No. 2144. pages 22-32

<sup>§</sup> See inscription No 2154, pages 35-40

| • | and disconnected the second se |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

#### BIBLIOGRAPHY

Ain-i-Akbari. Vol. I. Trans. by H. Blochmann. Calcutta, 1873. pp. 143, 286, 477. 1891. pp. 267, 271, 277, 326. Vol. II. H. S. Jarrett. 1894. pp. 421 n. 1. Vol. III. Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol. II. by J. Tod. London, 1832. (Revised ed.) by W. Crooke. Oxford, 1920. pp. 1169-1256 Do Archæological Survey of India, Vol. II. by A. Cunningham. Sımla, 1871. pp. 21-22. Archwological Survey of India. Annual Report 1905-96- by J. Marshall. Cal, 1909 p. 5 Bibliography of Indian Geology and Physical Geography, A. Vol II. Compiled by T. H. D. La Touche. Calcutta, 1918. p. 111. Bombay Presidency, The United Provinces, The Punjab, Etc, The. Compiled by S. Playne. London, 1917-20. pp. 879-80. Chiefs and Leading Families in Rajputana. Calcutta, 1891 pp. 2, 67-69. Chronology of India, The. by C. M. Duff. Westminister, 1899. pp. 256, 290-91 Chronology of Modern India, The. by J. Burgess Edinburgh, 1913. pp. 811, 233. Collection of Treaties, Engagements, & Sunnuds, A. Vol IV. Compiled by C. U. Aitchinson. Calcutta, 1864. pp. 14, 154-55. Currencies of the Hindu States of Rajputana, The. by W. W. Webb. Westminister, 1893. pp. 101-106 Encyclopædia Britannica, The. Vol. XV. 11th edition. Combridge, 1911. p. 129. Epigraphia Indica. Vol. II. Ed. by J. Burgess. Calcutta, 1902 pp. 42, 81. Epitome of Jainism, An. by Nahar & Ghosh. Calcutta, 1917. p. 696. Essai De Bibliographie Jaina. by A Guerinot. Paris, 1996. p. 46. Essays on Indian Antiquities. by J. Prinsep. ed. by E. Thomas

Garcticer of the Bombay Presidency. Vol IX. Pt I Bumber, 1991. p. 41 h. 1

Vol. II. London 1858. Useful Tables p 200.

Gazetteer of the Territories under the Government of East-India Company.

by E. Thornton. in 4 Vols. Vol. II. pp. 272-233.

Do (New ed.) in one volume. London, 1862. pp. 410-413.

Gazetteers of Jesalmer. by C. K. M. Waltor. Calcutta, 1877.

Golden Book of India. by R. Lethbridge. London, 1893. p. 204.

Great Trignometrical Survey of India. Vol. VII A. Dehradun, 1887.

Historical Records of the Imperial visit to India 1911, The. pp. 78, 124, 126, 135.

History of British India, The. Vol.II. by H. H. Wilson. London, 1848. pp. 436-37.

Vol. III.

p. 471.

History of Hindustan, The. Vol. II. by A. Dow. London, 1803. p. 237.

History of India. by M. Elphinstone. London, 1911. p. 470.

History of India. Vol. I. by H. M. Elliot. London, 1867. pp. 293, 296, 489.

Vol. V. " 1873. p. 211.

Vol. VI. " 1875. p. 397.

History of India. Vol. II. by W. Erskine. London, 1854. p. 246.

History of the Imperial Assemblage at Delhi. by J. T. Wheeler. London, 1877. p. 134.

History of the State of Jaisalmer &c. p. 135.

Humayun-Nama. Trans. by A. S. Beveridge. London, 1902. p 153.

Imperial Gazetteer of India. Vol. XIV. Oxford, 1908. pp. 1-10.

Ludian Antiquary. Vol. III. 1874. pp. 44, 88-90.

Vol. IV. 1875. pp. 81-83 &c.

Vol. V. 1876. pp 82.

. Vol. VI. 1877. p. 9.

Vol. VIII. 1879. p. 158.

Vol. XI 1882 p. 249.

Vol XIX. 1890. pp. 39 & 210.

Vol. XXXIII. 1904. App p 95

Indian Directory (Thacker's) - Jaisalmer.

'ian Empire, The. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.

Jaisalmer State Administration Reports, annually from 1901.

Jats, Gujars, & Ahirs. Compiled by A. H Bingley Calcutta, 1904 pp 33. App vi. Journal of the Asiatic Society of Bengal. (old series) Vol. VI. 1837. p 210.

Vol. XXXVIII. Pt I 1869. p 90.

Journal of Iudian Art & Iudustry, The. Vol. IX. 1901 —
Salt industry of Rapputana. by F. Ashton.

Linguistic Survey of India. Vol. IX. Pt. II. Ed. by G. A. Grierson. Cal 1908. p 109.

Manual of the Geology of India. by R. D. Oldham. Calcutta, 1893.

Memorandum on the prospects of finding Coal in Western Rajputana.

Rec. G. S. I. XIX. by R. D. Oldham. 1886. pp 122-27.

Memorandum on the results of an Exploration of Jessalmer with a view to the discovery of Coal. Rec. G. S. I. XXI. by R. D. Oldham. 1888. pp. 30-33.

Memoir of a map of Hindoosthan. by James Rennell. London, 1792. pp. 320, 328, &c.

Memoirs of Humayun. Trans. by C. Stewart. London, 1832. p. 40.

Memoirs on the Races of the North Western Provinces of India. Vol. I.

by H. M. Elliot. London, 1869. p. 39.

Muntakhabu'T-Tawarikh. Vol. I. Ed. by G. S. A. Ranking. Calcutta, 1898.

pp. 298 n.7, 456, 562-63, 567 n I.

Fr of

Vol. II. Trans. by W. H. Lowe. Calcutta, 1924 pp. 138, 355, 392.

Native States of India, The. by G. B. Malleson. London, 1875.

Notices of Sanskrit Mss. Vol. VIII. by R. Mitra. pp. 320-21.

Our Indian Empire. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.

Personal Narrative of a tour through the Western States of Rajwara in 1835, comprising Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur.

by Lt. A. H. E. Boileau: Calcutta, 1837.

Progress Report of the A. S. of India. (Western Circle) for the year ending 31st March 1910. p. 22. 1911. p. 14. & subsequent years.

Rajputana Agency Administration reports, annually from 1865-66. by J. Prinsep.

D

I,

Rajputana Census Reports 1881, 1891, 1901, 1911 and 1921.

Rajputana Gazetteer Vol. III A. Compiled by K. D. Erskine. Allahabad, 1999 pp. 1-49
Vol. II. Calcutta, 1879.

Repertoire D' Epigraphie Jaina. by A. Guerinot. Paris, 1908. pp 248, 279-80

Report of a second tour in search of Sanskrit Mss. made in Rajputana & Central India in 1904-05 & 1905-06. by S. R. Bhandarkar. Bombay, 1907

Report of the Curator of Ancient Monuments in India. for the year 1882-83. by II. Cole. Calcutta, 1883 p. clii.

Report on the famine in Rajputana in 1899-1900. by C. M. Duff. Ajmer, 1901

Report on the relief operations undertaken in the Native States of Marwar,

Jaisalmer etc., in 1891-92. Bombay, 1892.

Report on the relief operations in the Western Rajputana States during 1896-97. by W. W. Webb. Jodhpur, 1897.

Report on a Search for Sanskrit Mss. in Bombay Presidency during the year 1883-94 by Dr. R. G. Bhandarkar. Bombay, 1887.

Report on the Search for Sanskrit Mss. (1880-81) by F. Kielhorn. Bombay, 1881. Reports on sanitation, dispensaries, jails and vaccination in Rajputana, annually from 1872-73. by H. M. Elbot.

Sketches of the relations subsisting between the British Government and the different Native States. by J. Sutherland. Calcutta, 1837. Some account of the general and medical topography of Ajmer, Calcutta.

by R. H. Irvine. Undated but published about 1840

Travels in Western India. by Col. Tod.

Tribes & Castes of the North-Western Provinces and Oudh. in 4 Vols.

by W. Crooke. Vol. II. Calcutta, 1896. p. 43.

Vienna Oriental Journal. Vol. III. (1889) p. 2.

Western Rajputana States, The. by A. Adams. London, 1899.



## संस्कृत और हिन्दी मंथों की सूची

अमिधान राजेंद्र. चतुर्ध भाग-विजयराजेंद्र सूरि इत (रतलाम, सं०१६७४) पृ०१५८६ आचार रत्नाकर, प्रथम प्रकाश-पं॰ मोहनलालजी स्त (यम्बर्ध, सं॰ १६४६) पृ० १२२ इत्यादि जेसलमीर भाण्डागारीय प्रधानां सूची, G. O. S. No. XXI-(वरीदा, ६० १६२३) जेन प्रथावली-प्रिद्धकर्ता, श्रीजैन श्वेताम्बर कान्फरेंस (बर्म्बर्, सं० १६६५) जैनतत्त्वादर्श-कर्त्ता, आत्मारामजी (बर्म्यर्, र्व० १८८४) पृ० ५८४ इत्यादि जैन (ध्वेताम्बर) तीर्घ प्रकाश-यति मोहनलालजी हत, पृ० २६ जैन तीर्घावली प्रवास-लखमित नेणिस सवाणि कृत (वस्वर्ष, सन् १६०२) पृ० ३३ जैन ध्वेताम्बर कान्फरेंस केल्ड, संड १३—(वस्वर्ध, ई० १६१७) पृ० ४३ जैन साहित्य सम्मेलन, १।२ भाग-प्र०, अभयचंद भगवानदास गांधी (भावनगर, ई० १६१६) पृ० ३६, ३८ जैन साहित्य संशोधक, प्रथम खंड-मुनि जिनविजयजी सम्पादित (पूना, सं०१६७७) पृ०१०७-११२ जैसल्मेर का इतिहास-पं० हरिदत्त गोविन्दजी व्यास कृत (वीकानेर, ई० १६२०) टाङ राजधान, दूसरा खंड-अनु०, सवाइलाल छोटमलाल व्होरा (भावनगर, ई० १६११) पृ० ७८१-७८८ तीर्घमाला लमोलकरत-शीतल प्रसाद छाजड़ (कलकत्ता, सं०१८६३) पृ०१५ प्राचीन जेन लेख संप्रह, द्वितीय भाग-संपादक, मुनि जिनविजयजी (भावनगर, ई० १६२१) लेखांक २६, ४४७ प्राचीन जैन स्मारक (मध्य प्रान्त-राजपुताना)—सं०, त्र० शीतल प्रसादजी (सूरत, सं० १६८२) पृ० १६८ प्राचीन तीर्थमाला संप्रह, प्रथम भाग-संशोधक, विजयधर्म सूरि (भावनगर, सं० १६९८) ए० १४६ इत्याहि भारत के प्राचीन राजवंश, तृतीय भाग-ले॰. पं॰ विश्वेश्वरनाथ रेड (वर्म्यर्, र्॰ १६२५) ए॰ २६८ इत्यादि भारतीय नरेश-जगदीश सिंह गहलीत स्त (जोधपुर, सं०१६८०) प्र० ४३ नं०१०७ मारवाड़ के मद्मसुमारी का रिपोर्ट-भाग १-३ (जोधपुर, ई० १८६४) ए० ६ मुदित जेन भ्वेताम्यरादि प्रंथ नामाविल-युद्धिसागर स्रि (पादरा, ई० १६२६) ए० ६६, २७०, ३०१ यात्रादर्पण (दिगन्यर) -- ठाकुरदास भगवानदास कृत (दम्बई, ई० १६१३) पृ० १४१ विध्वकोप (हिन्दी) भा॰ ८—संपादक, नगेन्द्रनाथ वसु (कलकत्ता, ई० १६२४) ए० ६६-६४ विद्यप्ति त्रिचेणी- मुनि जिनविजयजी इत (भावनगर, ई० १६१६) ए० ५८ इत्यादि सरस्वती (मासिक) भाव २६. खंड १, संव ५-छेव नेपालचंद्र दत्त (प्रयाग, ईव १६२८) पृव ५१३-२८

\$1

FI

1500

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | ٠ |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |   |  |
|   | ( |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | c |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| t |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |

## BIBLIOGRAPHY (Cont)

Annual Address of the A. S. of Bengal. by H. P. Shastri. Calcutta, 1920. p 10. Cambridge History of India. Vol. III. ed. by W. Haig. Cambridge, 1928. pp. 502, 520-22, 531 ff

Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in Calcutta Sanskrit College. Vol X. by H. Shastri. & N. Chakravarty. Calcutta, 1909.

pp. 76, 141, 149, 237, 236.

From the Land of Princes. by G. Festing. London, 1904 pp 344-375.

Handbook for travellers in India, Burma & Ceylon. London, 1926. p 190.

History of the Rise of Mahomedan Power in India. by J. Briggs London, 1829.

Vol. II. p. 92.

Vol. IV. p. 623.

Modern Review, The. February, 1929. ed. by R. Chatterjee. Calcutta. pp. 194-203.

## हिन्दी ग्रंथों की सूची

अभयरत्नसार — सं० काशीनाथजी जैन (वीकानेर, ई० १६२७) पृ० २६८, ४२२ आनन्द कात्र्य महोद्घि, सप्तम भाग — सं० मुनिसंपतविजय (वम्बई, सं० १६८२) भूमिका पृ० २०—२२, २४, २६, ३४—३५;

"कविवर समयसुन्दरजी" पृ० २४—२८, ३६, ७७, ६५, ६६ इत्यादि चारे दिशाना तीर्थों नी तीर्थमाला — प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा (भावनगर, सं० १६८२) पृ० २३—२४ जैन सम्प्रदाय शिक्षा — यति श्रीपालचन्द्रजी इत (बर्म्बर्ड, सं० १६६७) पृ० ६३०,६३२ न्यारोग्य जैसलमेर — लक्ष्मीचन्द्रजो इत (अजमेर, सं० १६४८) लिथो भक्तिपद संग्रह — सं० यति श्रीवृद्धिचन्द्रजी (जैसलमेर, सं० १६८५) पृ० ३,६,११ इत्यादि महाजन वंग मुक्तावलो — उ० रामलाल गणि विरचित (बर्म्बर्ड, सं० १६६७) पृ० २८—३० ग्लसागर — मुक्तिकमल मुनि संग्रहीत (कलकत्ता, सं० १६३६) पृ० १७८ वृद्धि-लमाला — कर्त्ता वृद्धिन्त मुनि (रतलाम, सं० १६७१)

त यह पुष्पत बहुत खोज वरने पर भी नहीं मिली थी, भूमिका छप जाने पर प्राप्त हुई । इसमें कई विक्यों का अच्छा गर्भा है इहिंख मेंमी पाठकों के पढ़ने योग्य है।



जेसलमेर – श्रो शांतिनाथ संदिर के शिखर का दृश्य

UPPER VIEW OF SHRI SHANTINATH TEMPLE - JAISALMER



परम पूज्य परमातमा की कृरा से जैन बीर जैनेतर इतिहास प्रेमी सद्धनों के सन्मुख जैसलमेर और उसके निकटवर्ती स्थानों के जैन लेखों का संग्रह उपस्थित करने का आज मुक्ते सीमान्य प्राप्त हुआ है। जैन लेख संग्रह द्वितीय खंड की भूमिका में मैंने स्वित किया था कि जैसलमेर के लेखों को शीव्र ही प्रकाशित करनेगा, परंतु ऐसी आशा नहीं थो कि इनने अन्य समय में यह छप कर तैयार हो सकेगा। जुछ दिनों से मेरे नेत्रों में पीड़ा और स्वास्थ्य भंग होने के कारण इस संग्रह को यथाशिक शीव्रता के साथ प्रकाशित करने को प्रयल क्षाकांक्षा हुई। यही कारण है कि दो वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही क्षाज यह खंड तैयार हुआ है। यहि अन्यान्य साधन अनुकूल रहा तो आगामी खंड में 'मथुरा' आदि के प्राचीन जैन लेखों का संग्रह भी सदृद्य पाठकों के करकमलों में अर्पित करने की इच्छा है।

में वाल्याविध से जैसलमेर के नाम से परिवित था। जैन प्रतिमाओं की संस्था की अधिकता के कारण जेसलमेर का नाम तीर्थ सानों की गणना में है। ताल्यत के प्राचीन जेन प्रस्था के संग्रह के कारण भा चहां का मंडार विशेष उल्लेखिमन्य है। जैसलमेर से पश्चिम दस माहल पर 'लोद्रपुर' नामका एक प्राचीन विशाल पत्तन था और वहां के श्रीगार्श्वनाथसामों का जिनालय भी बहुत काल से प्रतिद्व था। विक्रम त्रिशोद्द्रा शताल्य में लोद्रपुर विश्वंस होने के समय वह मंदिर नष्ट हो गया होगा और संभव है कि उसी स्थान पर विक्रम समझ्श शताल्य में सेठ थाहर साह भणगालों ने वर्तमान मंदिर यनवाया है।

जीसत्प्रेर के ताइएवों के जैन-प्रत्यों के संप्रद की विरोध प्रतिद्वि के कारण दें १८९३ में पाधानय विद्वानों में से डाक्टर युटर साहिब उक भंडार निरीक्षण करने के टिर वहां प्रथम गये थे और आपके साथ डाक्टर हारमेन जिन्नों भो थे। इस दौरे का हाट 'इंडियन पिटक्वेपों' नामक पत्र में जो प्रकाणित हुआ था उसका कुछ अंग्र अन्यत्र प्रकाणित किया गया है। पश्चान् लगमग ३० वर्ष बाट डाक्टर आर० जी० भण्डारकर साहिब के सुपुत्र स्वर्गीय एस० आर० भण्डारकर प्रन०, ए०. वर्ष प्रयारे थे। आप दें० १६०८०५ १६०५०६ के अपने प्रिटेट में बहां के मंडार की सुवी और संक्षित विवरण के साथ लैन मंदिरों के कई लेली के कुछ आवहपत्रीय अंग्र प्रकारित किये। उस पर आपके ऐतिहासिक विवेदन जो उन स्पिर्ट में छो है

सची और पक्की इतिहास सामित्रमां इतनी दुष्पाप्य हैं कि प्राचीन काल की सिलसिलेगर इतिहास स्वना केवल लेखक महाशय की किल्पा मात्र प्रतित होती है। वर्त्तमान में जो कुछ साधन मिलते हैं उस से यह झात होता है कि जैसलमेर राज्य में लोट्रपुर (लोट्रप्वा) नामक स्थान ही उस प्रान्त की प्रावीन राजधानी थी और वहां प्र "लोट्र" जाति के राजपूत वसते और शासन करते थे। पश्चात् कालचक से विक्रम एकादश शताल्दि में भाग राजपूनों के नेता देवराज लोट्रवा पर आक्रमण कर के वहां के राजा नृपभानु को जिनका नाम पं० हरिदत्त व्यासर्ज के इतिहास में "जसभान" लिखा है, परास्त कर के "लोट्रपुर" को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चात् स० १२१२ तक भाटी राजपूनों की वरावर लोट्रवा में राजधानी रही। इसी देवराज से भाटी नरेशों की महारावल पट्टवी आरम्म हुई है। भाटियों की उत्पत्ति के विषय में मारवाड़ दरवार के महकुमा तवारित के स्वपित्टे उन्ट प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान, स्वगींय मुन्सी देवो प्रसादजी मुनसिफ इत "मारवाड़ की कौमों का हाल" नामक पुस्तक के पृ० ६ में भाटीवंश की उत्पत्ति इस प्रकार विणित है:—

"भाटी अपनी परमपरा चांद से उसो तरह मिलाते हैं जिस तरह से कि राठौड़ सीसोदिये और विद्याहें स्रज से चन्द्रवंशियों की पुरानी शाखाय कौरव पांडव और यादव थी महाभारत की मशहर लड़ाई इसी खानदान में आपस की ईर्थ से हुई थो जिसमें कौरव और पाएडवो का ख़ातमा करीं तमाम के हो गया था कौम यादव जिसके अधिष्ठाता श्रो कृष्णजो थे महाभारन के पीठे आपस में लड़कर कर मरी। और थोड़े से आदमी जो जीते बचे वे द्वारिका से कावुल, गृज़तो और वलख़बुख़ार की तरक चले गये वहां बहुत मुद्दतों तक उनका राज रहा। किर तुर्जा ने ज़ोर पकड़ कर उनकी पंजाव की तरफ हटा दिया यहां भी बहुत मुद्दत तक रहे बिक यह शाख भाटियों को पंजाव में ही भटतेर में रहने से पंदा हुई है। भटनेर से तनोट तनोट से देरावर और देरावर से जैसलमेर आये जहां अब उनकी राजधानी है।"

परन्तु इतिहास से स्पष्ट है कि भाटी देवराज विजयी होने के पश्चात् देरावल से लोदवा राजधानी ले गये और जैमलमेर दुर्ग और नगर स्वापित होने के पूर्व मं० १२१२ तक लोदवा हो भाटी राजपूतों की राजधानी रही।

जैसलमेर की उन्मित्त के विषय में यह विवरण मिलना है कि सं० १२१२ में रावल दूसाजी के उपेष्ठ पुत्र जैसत ने अभे भार प्रति को मुसरमान प्रशापुत्रों घोरों की सहायना से मार कर छोद्र्या के राजा हुए। प्रान्तु उस स्थान को निरापद न समक्त कर वहां से ५ कोस दूर एक छोटी डुगरी पर नवीन जैसलमेर नाम से दुगे और उसी नाम का नगर उसी समय बनवाया था।

महारावत देवराज से छेकर जैसक्मेर के वर्तमान नरेण तक इतिहास और छेखों से इस प्रकार महारावल राजाओं के नाम पारे हाते हैं :—

- र देशराज महारावल )—भाटी विजेराव के पुत्र थे। जन्म सं० ८६२ (ई० ८३६)। अपने राज्य में बहुत से तालाव खुद्धाये और देरावर (देवगड़) का किला भी सं० ६०६ में अपने नाम से बनवाये थे। १३० वर्ष की अवस्था में बलूवों द्वारा सं० १०२२ (ई० ६६६) में मारे गये। इन के वाल्य-जोवन की घटनायें विस्मयपूर्ण हैं।
- २ मंधजी (मण्ड, चामुण्ड)-देवराज के पुत्र थे। सं०१०२२-१०६५ (ई० ६६६-१००६)।
- वाह्नजी (यहोर)—अंधजो के पुत्र थे। भारत पर महम्मद गज़ती के आक्रमण के समय आपने इनका सामना
   किया था। राज्यकाल सं० १०६५०—११०० (ई० १००६—१०४४)।
- ३ इताजी (इताज '—वछेर के ज्येष्ठ पुत्र थे । सं०११०० (ई० १०४८) में राज्याधिकारी हुए थे ।
- ् दिजैशव ( हंज )—दूसाओं के ३ य पुत्र मेवाड़ के सीसोदनों रानों के गर्भजात थे । अणहिलपुर पाटन के सोहंकी धवहराज की कन्या से विवाह किया । राज्यकाल का संवर्त मिला नहीं।
- ६ मोजदेव विजेराच के पुत्र थे। राज्यप्राप्ति के खल्पकाल के पत्थात् ही सं० १२१२ (ई० ११५६) में अपने दित्य जैसल से नारे गये।
- र जैसल ( जयशाल )—सं० १२१२ (ई० ११५६ ) में अपने नाम से जैसलमेर नामक दुर्ग बनाया और नगर बसाया । मृत्यु सं० १२२४ (ई० ११६८ )।
- ८ शालिवाहन (१म)-जैसल के २ य पुत्र थे। सं० १२२४ ( ई० ११६८) में राज्य मिला।
- चीजलदेद—शालिवाहन के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के जीवितकाल में गद्दी पर वैठे परंतु थोड़े ही काल में
   मारे गये। राज्यप्राप्ति और शनके पिता के मृत्यु का संवत् मिला नहीं। मृत्यु संव १२५६
   (ई० १२००)।
- १० केलणजी-कैसल के प्रथम पुत्र थे। सं० १२५६१-१२६५ (एं० १२००-१२१६) तक राज्य किये थे।

३ जैसलमेर के रितहास में व्यासजी इनका संबद् १०३५ लिखते हैं। कर्णेल टाड साहेद इस संवद् को भ्रमात्मक और सं० १०५५ या १०६५ होना संमव लिखते हैं। व्यासजी फिर किस आधार पर सं० १०३५ लिखे हैं स्पष्ट नहीं है। टाड के पश्चाद भी और २ पाश्चात्म विद्वानों के पुस्तकों में इनका ई० १००६ (सं० १०६५) मिलता है।

के व्यासंजी रेनेकी राज्येशाप्ति संवं १२४३ और राज्यकाल २६ वर्ष लिखते हैं, परन्तु और २ इतिहासों में राज्यशाप्ति संव १२५६ (ईव १२००) और राज्यकाल १६ वर्ष मिळते हैं।

- ११ चाचकदेव (१म)—केलणजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १२७५—१३०६‡ (६०१२१६—१२५०) तक लगमग ३०
- १२ करण सिंह (१म)—चाचकदेव के कनिष्ठ पौत्र थे। सं०१३०६—१३२७ (ई० १२५०—१२७१)।
- १३ ल ह नसेन-बरण सिंह के पुत्र थे। सं० १३२७-१३३१ (ई० १२७१ १२७५) तक राज्य किये।
- १४ पुण्यपाल—सद्धरसेन को उथेष्ठ पुत्र थे। अस्पकाल राज्य भोग को पश्चात् आपका सर्गवास हुआ। सं० १३३१—१३३२ (ई० १२७५—१२७६)।
- १५ जेतसी (जैत्र, जयतसिंह) (१ म)—करण सिंह के ज्येष्ठ माई थे। इनके राजत्वकाल में खिलजी यको हारा वर्षों आक्रमण चलता रहा। ये वड़े योद्धा थे और आठ वर्ष युद्ध के पश्चात् दुर्ग में री मरे। मंदिरों के कई शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। सं० १३३२—१३५० (ई० १२७६—१२६४)।
- १६ मूलराज (१म)—जेतसी के ज्येष्ठ पुत्र थे। यवनों के आक्रमण के समय में इन्हें सिंदासन मिला। थोड़े काल में ही युद्धक्षेत्र में प्राण विसर्जन किये। लेखों में इनका नाम भी मिलता है। सं० १३५०-१३५१ (ई० १२६४--१२६५)।
- १७ दूदाजी (दुर्जनशाल)—भाटी उसोड के पुत्र थे। मूलराज की मृत्यु के पश्चात् जैसलमेर यवनों के अधिकार में हुआ। राठौड़ जगमाल के राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने के कारण भाटियों ने दूदार्ज को गद्दी पर वैठाया। फिर कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पश्चात् ये भी प्राण त्याग किये। लेख में भी इन का उल्लेख है। सं० १३५१—१३६२ (ई० १२६५—१३०६)।
- १८ घड़सी (घट सिंह) मूलराज के भाई रतनसी के पुत्र थे। ये भी वड़े वोर थे। दूद जी के मृत्यु के बाद भी राज्य पर यवनों का अत्याचार चलता रहा और दिल्लों के सिंहासन पर इसी समय मुक्लों की भी आक्रमण हुआ था। दिल्ली सम्राट् से अपने राज्य उद्धार की व्यवस्था करके जेसलमेर अधिकार किये थे। लेखों में भी इनका नाम मिलता है और इनके नाम का तालाव भी अब तक विद्यमान है। ये विश्वासघातकों के द्वारा सं० १३६९ (ई० १३३५) में मारे गये।
- १६ केहर—मूलराज के पोत्र थे । लेखों में इनके पिता देवराजे का भी नाम मिलता है । इनका राज्यकाल लगभग ६० वर्ष है । इन को मंडौर से बुलवा कर राज्यतिलक दिया गया था । लेखों में <sup>भी</sup> इनके नाम है।

<sup>‡</sup> व्यासजी इनकी राज्यप्राप्ति सं० १२७५ और राज्यकाल ३२, वर्ष लिखते हैं और इनकी मृत्यु सं० १२६६ वर्ताते ैं। इस गणना से कुल २४ वर्ष होता है।

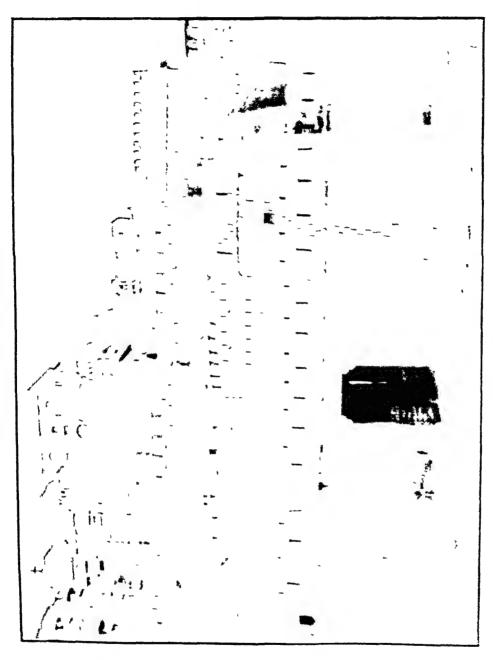

LORI GATE - JAISAI MER



- २० रुझ्मणजी-केहर हो के पुत्र थे और सं०१४५१ में गहो पर वैठे। इनके शासनकाल में राज्य की उन्नित होतो रही। दुने के श्री चिंतामणि पाश्वेनाथजो का मंदिर इन्हीं के समय में बना था। प्रशस्तियों में सविशेष उल्लेख हैं। मृत्यु सं०१४६३ (ई०१४३६)।
- २६ चैरसी (चयर सिंह) लक्ष्मणजी के पुत्र थे। इनके समय में चहुन से मंदिरों की प्रनिष्ठा हुई थी। वारह वर्ष राज्य भोग करने के पश्चात् इनका स्वर्णवास हुआ। सं०१४६३ ₹ — १५०५ (ई० १४३६ — १४४८)।
- २२ चाचकदेव (चाचिगदेव, चाचोजी) (२ य)—वैरसीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं०१५०५ (ई० १४४८) में सिंहासन पर वैठे और लेख नं० २१४४ से भी यह संवत् मिलता है। किले पर के श्रोसमवनाथजी के मंदिर को 'तपपिट्टका' की प्रनिष्ठा इन्हों के समय में हुई थी। ये सोढाजाति के राजपूतों द्वारा पड्यंत्र से मारे गये थे। लेखों से इनका सं०१५१८ (ई०१४६१) तक राज्यकाल मिलता है।
- २३ देवोदास (देवकर्ण)—वावकदेव के पुत्र थे। इनके राजत्वकाल में नाना प्रकार आम्यंतरिक विष्लव रहने के कारण उस समय का इतिहास ठीक नहीं मिलता है। व्यासजी स्वत् १५१३ में इनका राज्य-तिलक लिखते हैं, लेकिन लेखों से संवत् १५१८ तक वाविगदेव का शासनकाल मिलता है। इनके संवत् १५३६ के वई लेख मिले हैं। इनका खर्णवास सं०१५५३ (ई०१४६६) में हुआ था ऐसा व्यासजी के इतिहास में है।
- २४ जैत सिंह (जयत सिंह) (२ य)—देव कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके समय में राज्य पर बीकानेर राज्य का आक्रमण हुआ था। दुर्ग पर के श्रीणांतिनाथजी और श्रीअष्टापदजी के प्रशस्ति से इनका सं० १५८१ और १५८३ स्वष्ट है। इनके सर्गवास का संवत् देखने में नहीं आया। संमव है कि सं० १५८३ और १५८५ के बीच में इनका देहान्त हुआ होगा।

<sup>\*</sup> ज्यासजी सं० १४६६ में इनका राज्याभिषेक लिखते हैं। शिलालेख (नं० २११४) से इनके राज्यप्राप्ति का संवत् '१४६३' निलता है और श्रोसंभवनाथजी के मंदिर की प्रशस्ति (नं० २१३६) से तथा दुर्ग के कृत्रों पर के स्तंभ के लेख नं० २५१७ से संवत् १४६४ में इनका राज्यकाल स्वष्ट है। इन सवों के अतिरिक्त दुर्गाखित श्रीत्रकृतोकान्तजी के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा भी सं० १४६४ में महारवल येरसीजी ने कराई थी, यह उक्त मंदिर की प्रशस्ति में लिखा है। यहां भी आपने सं० १४६४ में लक्ष्मणजी द्वारा श्रीत्रकृतीकान्तजी के मंदिर की प्रतिष्ठा होना किस कारण लिखा, समभ में नहीं आया।

- २५ लूणकरण (नूनकरण)—जयत सिंह के पुत्र थे। संवत् १५८५० के मान मही के वाले हो राहाजिकां। हुये थे, यह लेख नं० २१५५ से सिद्ध है। ई० १५७१ (सं०१५६८) में इन्तों ने सम्लार हुमायं का सामना किया था। परन्तु इतिहास में इनके राज्यकाल का ओर कोई साल मिला नहीं। ज्यानजी ने इनका सं०१५८६—१६०७ (ई० १५२६ १५५०) लिगा है।
- २६ मार्ल्येच-लूंणकरण के ज्येष्ठ पुत्र थे। टाड सादेव अपने इतिरास में इनका राज्य करना नहीं लिने हैं। लेखों में भो नाम नहीं मिला। राज्यकाल सं०१६०७-१६१८ (ई०१५५०-१५६१)।
- २७ हरराज—मालदेव के ज्येष्ट पुत्र थे · टाड इनको ल्याकरणजी के प्रथम पुत्र लिगते ही परन्तु हतत राज्य करना नहीं लिखे हैं ‡। लेखों में भो इनका नाम नहीं मिछा। संग्रहरूट—१६३४ (ई०१५६! —१५९७) तक सिंहासन पर थे।
- २८ भीमजी (भीमसेन)—हरराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं०१६३४ (ई०१५७०) में निंहायन पर चेंडे। हैं हैं हैं हैं २५६३ भी राज्य करना स्पष्ट है। स्वाह अक्तवर के 'आइन अकवरी' में इनका हाल मिलता है।
- क व्यासजी के इतिहास में है कि महागवल जेत सिह के स्वर्गवास के पश्चात् उनके ज्येन्ट पुत्र कर्मसो पित को गद्दी पर बैठे, परन्तु एक पक्ष राज्य करने के वाद हो उनके लघुनाना लूगकरण यानों को सहायना है उनको सिहासन च्युत करके संवत् १५८६ में राज्य पर अपना अधिकार किया। प्रशस्ति का शिलालेल (नं० २१५४ में वर्णन है कि संवत् १५८१ मे जैनसिंह के समय लूणकरण (कुनर) और सात् १५८३ में लूणकरण (युवराज विद्यमान थे। जैतिसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्मसी (करणसो) का लेखों में कोई उल्लेख पाया नहीं जाता है।
- के इस. समय के इतिहास के खोज की आवश्यकता है। टाड साहेच अपने इतिहास में लिखते हैं ि लूणकरणजी के हरराज (१), मालदेच (२) और कल्याण दास (३) नामक तीन पुत्र थे। हरराज के पुंच भीम थे जिनको लूणकरण के वाद राज्य करना लिखते हैं और लूणकरण के तीनों पुत्रों में किसा को राज्य विकारी होना नहीं लिखे हैं। आप भीमजों के वाद, कल्याणदासजी के पुत्र मनोहरदासजों का राज्य करना लिखें हैं। ज्यासजी अपने इतिहास में लूणकरण के पुत्र मालदेच का ११ वर्ष राज्य करना और मालदेव के पुत्र हरराज के १६ वर्ष राज्य करना लिखते हैं। इनमें र हरराज के भीमजी और कल्याणजी आदि चार पुत्र लिखते हैं। इनमें र हरराज के पश्चात उनके, ज्येष्ठ पुत्र भीमजी का संवत् १६३४ में गही पर चैठना और १६ वर्ष राज्य के पश्चा संवत् १६८० में इनके देहानत के बाद इनके भाता कल्याणजी का उसी संवत् में गही पर चैठना लिखते हैं। लेह में कल्याणदासजी का महाराचल होना और राज्य करना स्वष्ट चिर्णत है। टाड साहेच को इस समय का सठी इतिहास नहीं प्राप्त हुआ होगा। 'राजपुताना गजेटिअर' में भी भोमजी के वाद कल्याणदासजी का राज्य करने लिखा है।

- इस कत्याण्डाम (क्याण सिंह)—भोप्रजो के किन्छ भाग थे। मोप्रजी के लाग वर्ग के कुंबर को विश् प्रयोग से मरवा कर खर्म राजिल्हातन पर चेठे। ज्यासजी सं० १६८० में इनका गद्दो पर वैठना ज्यिने हैं परन्तु लेख नं० २४६० से इनका सं० १६९२ में शासनकाल सिद्ध है। सं० १६९५ में इनके सद्म में लेट्ट्रवा मंदिर का जोणोंद्वार हुआ था परन्तु प्रशस्ति में तथा वहां के मृर्तियों के लेखों में इनका उल्लेख नहीं है। संभव है कि उस समय इनके कुक्टम के कारण इनकी प्रजा इन पर असंतुष्ठ होगी। लेख नं० २५१५ से सं० १६८३ में इनका राज्यकाल मिलना है।
- २० मनोहरदात—जञाणदात के पुत्र थे। लगना सं०१६८३ में गही पर वैठे होंगे। छेख से सं० १६८५ में इनका राज्यकाल मिलग है। इनके खर्गवास का समय मिला नहीं।
- ३१ रामचन्न—प्रनोहरवास के पुत्र थे। उद्धन स्वभाव होने के कारण सं० १००० (ई० १६५१) में राज्य-च्युन हुए थे। छैव में इनका उल्लेख नहीं मिला।
- ३२ सदल सिंह—मालदेव के प्रगीव थे। रामवन्द्र के स्थान पर इनको राज्यिकार मिला। इनके समय से इंसन्मेर का पौकरण परगना राज्य से अलग हुआ। हिल्लो की बादशाही द्रवार में जैसलमेर के आप प्रथम साम्तेत हुए थे। राज्यकाल सं० १७०७—१७१० (ई० १६५१—१६६१)।
- इस् अन्तर सिंह—सब्द सिंह के २ व पुत्र थे । इनके समय में राज्य का विस्तार हुआ था। अमरतागर नामक प्रसिद्ध तालाव और पार्थ्वीसन सुरम्य ज्ञान इनकी कीर्ति अग्राविध वर्त्तमान है। जिलालेखों में इनका नाम नहीं है। राज्यकाल संग् १७१७—१७५८ (ई॰ १८६१—१७०२)।
- ३४ जलवंत सिंह -अमर सिंह के ल्येप्ठ पुत्र थे। राज्यकाल संव १६५६-१७३४ (ईव १७०३-१,७०८)।
- रूप घुच सिंह—जसबंत सिंड के पीत्र थे का राज्य निर्मा के राज्यपद में बेठने के पहले ही देहाना होने के लाया अरुप वयस में ही इनको गही प्रिणी थी। इनके राज्यकाल का मं∘ १०६६ शिलालेख नं∘ २५०१ में मिला है। राज्यकाल सं० १७६४ १७६६ (ई० १७०८ १७१३)।
- ३६ देत सिंह—उसवंन सिंह के पुत्र थे। ये बन्याय से सिंहासन पर येठे और दरावर घेर अगांति चडतां रहो। घोड़े ही काल पक्षात् इन्की सुन्यु हुई।
- २० सर्वार्र सिंह—तेज सिंह के पुत्र थे। पिना को तगह ये भी गद्दी पर यैठने के अन्य समय के प्रधान राज्यन्नट हुये। रनके पिना के तथा रनते समय के संबद् मिने नहीं।

क दाह साहेर रूपने इतिहास में इनको रूपत सिंह के द्वितीय पुत्र रिम्में हैं परन्तु रूपम पुत्र होना संनय हैं और इनको दसंत रोग से मृत्यु होने के पद्मान् इनके विद्या वेज सिंह का गड़ी पर रोहना लिखते हैं। वस्तता रिम्में हैं कि ये तेज सिंह हारा जिए प्रयोग से मारे गये थे।

- 2८ जम्मे सिंह—जसबंन सिंह के पीत्र थे \$ । इनके समय में देराबर आदि कुछ प्रदेश राज्य से निरह गो थे । इनके समय में जैसलमेर में टकसाल स्थापित हुई थी और वह मुद्रा 'अखेशाहो' नाम से असो तक प्रसिद्ध हैं । राज्यकाल सं० १७९८—१८१८ (ई० १७२२—१७६२)।
- उर मृत्यात (२ य) असे सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १८१८ (ई० १७६२) में गही पर वेठे और होगे काल तक ५८ वर्ष राज्य किये। इनके समय की विशेष उल्लेखयोग्य घटना यह है कि सं० १८१४ में इनके िता के समय पलासी युद्ध के पश्चात् अंगरेज राज्याधिकार और शासन धता रता और वे लोग दिल्ली सिंहासन पर पूर्ण अधिकार जमा कर ईष्ट इंडिया कम्पनी की ओर से देशी गलाओं से मीबी म्यापन करते हुए राज्य विस्तार करना आरम्भ किया। जयपुर, जोधपुर धीरानेर पादि के गजाओं से सन्धि होने के पश्चात् सं० १८७४ (ई० १८१८) में इनके समय में रिगालेंग का सिंह्या किया गया और दो वर्ष के बाद ही सं० १८७६ (ई० १८२०) में इनके समय में

हर्ने सम्म में जोसपाठ स्थान की पंतायती के कायदे वने थे जो अभी तक प्रचलित है। के किया और सार्वाय भी और सार्व भी ज्योतिष आदि के कई प्रस्थ रचना किये थे। किया होते पर भी पर विदेने के पश्चात् प्रथम इनके अमाना किया होते पर विदेने के पश्चात् प्रथम इनके अमाना किया होते पर विदेने के पश्चात् प्रथम इनके अमाना किया होते के प्राप्त अपनिता में रहे और प्रकाश्य देखार में उनके मारे जाने के बाद उनके एक किया कि कि बात में उसी प्रकार रह वर राज्य किये। मेहता शालिम सिंह बहुत किया के उसी किया होते हैं। इसी अपना राज्य को प्रजा दुखी रहतो थी। युवराज से लेकर समाना किया के साथ है साथ इसी किया प्रकार नृशंस व्यवहार और स्वार्थ सिद्ध के लिये

के किया में इनका जात लिए के दिनीय पुत्र लिये हैं। दाह साहेय इनको प्रथम पुर्व कर ते कर कर कर कर कर कर माने प्रथम पुत्र हाते तो तुप्त निंह के पहले ही राज्याधिकामी होते। कर कर कर कर के काम पर कर कर कर कर कर कर कि लिया है। विता के प्रधान इनके तीन वर्ष के लड़के सवाई निंह के कि लात के प्रधान इनके तीन वर्ष के लड़के सवाई निंह के कि लात के प्रधान इनके तीन वर्ष के लड़के सवाई निंह के कि लात कर कर कर कि लियान पर की और यही घटना अधिक संभव मालूम पर्वी कि को काम के कि लात के क

कहां तक कृष्ट नोति का प्रयोग किया था उसका वर्णन पाठकों को जैसेलमेर के हरेक इतिहास में मिलेंगे।

शहर के तपगच्छोय शोमुपाव्हेनाथजो के संदिर क को प्रतिष्ठा इनके राजत्वकाल में सं० १८६६ में हुई थी ओर देवोकाट का संदिर भी सं० १८६० में इनके समय में बना था।

ाज सिंह—मूलराज के पाँत थे। इनके सपप्र में भाटो सामंतो द्वारा लूट खसोट के कारण सीमान्त के राजाओं से विवाद हुआ था. लेकिन वृदिश राज्य की मध्यस्तता में शांतिपूर्वक मिट गया था। इनके राजत्वकाल में गजहपसागर नामक तालाव और गजविलास प्रासाद बने थे। इनके राज्य-काल में सेटों ने शबुंजय तोथे का प्रसिद्ध संघ निकाला था जिसका विशेप वर्णन लेख नंश २५३० में हैं।

> प्रथम काबुल को चड़ाई में वृद्धिश सरकार को इनने विशेष सहायता हो थी। ये प्रजाप्रिय शासक थे और राज्योन्नित में तत्पर रह कर २६ वर्ष राज्य किये थे। राज्यकाल सं० १८७६ — १६०२ ( ई० १८२०—१८४६ )।

- १ रणजीत सिंह—गज सिंह के मातष्पुत्र थे। गज सिंह के पुत्र नहीं रहने के कारण इनके लघुमाता के तोन वर्ष के पुत्र रणजीत सिंह को गद्दी मिली और १८ वर्ष राज्य के पुञ्चात् इनका भी निपुत्रक अवस्या में खर्मवास हुआ। इनके शासन काल में ई० १८५७ (सं० १६२४) में भारत का प्रसिद्ध सिपाइी विद्रोह हुआ था। अमरसागर के पंचायती मंदिर की प्रतिष्ठा इनके समय में सं० १६०२ में हुई थो। राज्यकाल सं० १६०२—१६२० (ई० १८४६—१८६४)।
- हर देरीशालजी—रणजीत सिंह के भ्रातप्पुत्र थे। इन्हीं के समय में ईप्ट इंडिया कम्पनी से महाराणो विक्टोरिया ने भारत सम्राज्य का शासन अपने हाथ में लिया था और इस उत्सव पर दिली में सं० १६३३ (ई० १८७९) में प्रथम दरवार हुआ था। अमरसागर सित पटुनों के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १६२८ में इनके राज्यकाल में हुई थो। गजरपसागर के दादाजों के चरण की प्रतिष्ठा सं० १६२१ में और ब्रह्मतर के मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १६४८ में इनके समय में हुई थो। राज्यकाल सं० १६२१ —१६४८ (ई० १८६४—१८६१)।

<sup>्</sup>र ६स मंदिर को प्रशस्ति ( हेख नं॰ २६७५ ) में सहप सिंह और इनके पुत्र शालिम सिंह का वर्णन है। इसिंह अपने इतिहास में इन्हों जैन दताये हैं यह सर्वधा भ्रम है। ये माहेश्र्यो जाति के वैण्याव धर्मा-प्रमी थे। राजपुताना में ही ओसवाल दंश की एष्टि हुई थो और वे रूग जैनी थे। मेगाड़ माखाइ, हानेर साहि समस्त प्रधान २ राज्य में यही ओसवाल चंशज जैनो रोग अमात्य मेहनां होते थे। इसां भ्रम शायद टाड सम्हेद इनको जैनी लिख दिये हैं।

४३ शाहिबाहन—देरीशालजो के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण ये वेयल नार नण को आखा में इतक स से लिये गये और सं० १६५८ में पूर्ण अधिकार प्राप्त यनके अवना नाम साम सिंद से शाहियां प्रसिद्ध किये थे। राज्यकाल सं० १६४८—१६०१ ( ६० १८६१ १६१४ )।

४४ जनाहिर सिंह-शालिनाहन के कोई पुत्र नहीं रडने से बृटिश सरनार को ओर से आप राज्यानिकार्त सनोनोन होवर सं० १६७१ (ई० १६१४) में गहो पर वंडे और वतनान राज्याधीश है।

उपरोक्त है.सरुप्तेर नरेशों को नामावलो और संक्षित विवरण से मलो भानि जान हुआ होगा कि अवार्या इस रेआसत या इतिहास अपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन जंन लेवों को उपयोगिया भी पाठक अच्छो तर्ष उपरुक्त किये होंगे। मैं पहले हो कह सुका हूं कि मेरे संप्रहोत रेखों के आंनरिक दहां से कड़ों लेख वतमान है। आशा है कि वे सब प्रकाशिन होने से यहां के इतिहास में और भी प्रकाश पहुँगे।

चर्समान उत्सर मेरेश महाराजाधराज महारावल सर ज्याहर सिंह जी साहैय दहातुर के० सी० एस० आरं। का जन्म सं० १६३६ गोपाएमी के दिन हुआ था। वात्यादक्या में आप ने मेयो कालेज, अजमेर में अध्यान किया था। पश्चात् देहरादून के काडेट कोर में कईएक चर्य तक रहकर वहां को शिक्षा प्राप्त की थी। सं० १६०१ में गही पर बेठने के वाद हो बृदिरा गवर्णतेन्द्र ने आरको सर्व प्रकार से योग्य सप्तफ कर राज्य का पूर्ण अधिकार दिया है और अधाविध आप प्रशंसनीय रा.यशासन कर रहे हैं। आप का साहित्य, शित्य में भी अच्छा प्रेम है। मुहे भी काप के दर्शनों का और दरगर में उपस्थि। होने का सौमान्य प्राप्त हुआ था तथा आप मुझे इस कार्य में प्रोत्सादि किये थे। ऐसे प्रजापिय धार्मिक दयालु राजाओं की संख्या अधिक देखने में नहीं आती है। आप के दो पुत्र है। प्रथम महाराज कुमार यु.राज गिरधरसिंहजी साहैन, दूसरे महाराज कुमार हुकुमसिंहजी साहैन। स्टेट के दीवान साहैन भी अच्छे विद्वान हैं। इन से भी मिल कर मुझे वडी प्रसन्तता हुई थी। स्टेट इंजिनियर वाह नेपालकाद्रजी दश्व भी बड़े सुयोग्य अफसर है। आपने हाल में ही "सरस्तती" (मई. १६२८) नाप्रक स्प्रविद्य पत्रिका में 'स्थापत्य शिक्ष' शोषंक, और "महार्च रिन्निज" प्रसिद्ध अंगरेजी पत्निका (फरवरी, १६२६) में जेतलार और वहां की प्राचीन और नई इसारोजों के विषय में विद्यतापूर्ण वित्रमय प्रवंध प्रजाित किये हैं। यहां लिकी हथे होता है कि जीसलमेर आदि स्थानों के वित्र संग्रह करने के विषय में आपने मुझे वड़े ही देम के साथ सहायता की हैं और इस के लिये में आप का कृतन्न हूं।

लिखना पाहुत्य है कि कैसलमेर में प्राचीन काल से श्वेताश्वर कैनियों का और खास दारके ओसवाल श्रीमंतों का विशेष प्रभाव विद्यमन था। उन लोगों के धर्मगुरु कैनावायों का भी वह वेन्द्रस्थान था। इस नगरी में खरतरंगच्छ के विद्यान और प्रभावशाली जैन साधु मंडली तथा आवार्य्यगणों का वरादर समावेश होता था। इन लोगों के सदुपदेश से ही वहा यहे र मदिर वने थे और भन्य मूर्तियों की समय र दर पह संस्था में प्रित्या हुई थी। विद्यमों लोगों के अत्यादार से बचाने के लिये मंदिरों के साथ ही मंडागों में प्राचीन ताड़पत्रादि के अमूत्य कैन प्रन्य हुरिक्षन किये गये थे।

्न भंडारों के कुछ संबहों का विवरण 'जैसलपोर भाण्डागारीय प्रत्यानां स्वी' में प्रकाशित हुए हैं। रनमें से कह्य भंडारों के निरोक्षण करने का मुझे अवसर मिला था। वहें भंडार में वहें र ताड़पत्र के प्रत्य पत्यर के बने हुए कोडों में सुरक्षित है. तथा कुछ नट भो हो गये हैं। अद्याविध वहां निम्नलिखित भंडार मौज्द हैं:—

- (१) बृहत् भण्डार-किले पर श्रोसंभवनाथजी के मंदिर के तल भूमि में है।
- (२) तपगळ्योय भण्डार सहर के तप गच्छ के उपासरे मे हैं।
- । ३) आचार्यगच्छोय भण्डार-सहर के आचार्य गच्छ के उपासरे में है।
- (४) वृहन् सरदरगच्छोय भण्डार—सहर के खरतर गच्छ के पड़े उपासरे में है।
- । ५) लंपकाच्छाय भण्डार सहर के लोंका गच्छ के उपासरे में है।
- । ६) यनि ब्ंगरजो का संग्रह—यह भण्डार सहर के उक्त यतिजी के उपासरे में हैं।
- (७) सेठ धोहसाहजा का भण्डार-सहर में धोहसाहजो की हवेलो में है।

हार में खरनरगच्छोय आवाये महाराज क्याचन्द्रस्रिजो के उपदेश और प्रेरणा से वहां के मंडारो के जीणाद्वार का कार्ये क्षारम्भ हुआ है परन्तु द्रव्याभाव के कारण यह कार्य विशेष अप्रसर नहीं हो सका है।

अद वहां के मंदिरों के विषय में कुछ परिचय देना भी आवश्यक है। जिनने प्राचीन नीधेमाला स्तवन चारित देखने में जाने हैं उन सबों में अधिकतया जैसलमेर का नाम मात्र उल्लेख मिलता है। स्वर्गीय तपगच्छाचार्य विजयधमेस्ट्रिजी संप्रहोन 'प्राचीन तीर्थमाला—संप्रह' प्रथम छंड में प्रकाशित तीर्थमालाओं के \* यहुन से में केवल जैसलमेर का नाम मात्र है।

जैसलमेर चैत्य परिपादो स्तवनों में केवल जैसलमेर के किले पर के आठ मंदिरों के वर्णन मिलते हैं। सं १७६१ में खरतरण च्छावार्य जिनसुखल्यि इत जैसलमेर—चैत्यपरिपादी में आठ मंदिरों को वर्णना के साथ उन सदों के मृत्तियों की संख्या भी हैं और यह परिपादी उक्त तीथंमाला—संग्रह पृ० १४६ में छपी है। सं० १८०८ में महिमासमुद्रजों इत जैसलमेर चेत्य परिपादी स्तवन में भी उक्त आठ मंदिरों के उल्लेख हैं। स्त्रें द्वायोगों समन्त दर परिपाद में प्रकाशित किये गये हिंग स्व मंदिरों में कोई आधुनिक परिवर्त्तन तो देशने मं नहीं आये परन्तु चाहे जोर किसी स्थान से अर्थ हुई हों चाहे मेरिर कोई सारण से हो मंदिरों को मृत्ति संख्या दिस्मान में आगे से इछ अधिक हुई हैं। चहां के कई मंदिरों में मृत्ति संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिमाये मृति पर भी दिराजमान देखने में आये। इन में से इछ वर्ष पटले ध्राज्यदिनाधजों के मंदिर की अधिकार मृत्ति पर भी दिराजमान देखने में आये। इन में से इछ वर्ष पटले ध्राज्यदिनाधजों के मंदिर की अधिकार मृत्तियां चेशे पर दिराजमान किये गये हैं जिनका विवरण लेख नंव २५६२ में पाठकों को मिल्गी।

क् (१) ए० १६६३ में मार्तिक्वरालको विरिवित गोडो पार्ध्वत्थ स्तवन' (१० १६६), (२) सं० १७१७ में विकासनारको छन 'समीन गिलर तीर्धमाला' (१० १२), (३) सं० १७२१ में मैवविजयको छन 'पार्थनाथ नाममाला' (१० १५२), (४) सं० १७४६ में शोलविकयका विरिवित तीर्धमाला' (१० १०३), (५) सं० १७५० में सीमान्यविजयको इत 'तीर्धमाला', १० ६६)।

# किले के मंदिर

(१) श्रीपश्चिनाश्च का मंदिर:— किले के भीतर यह विशाल गावन जिनालय सहित मिर् की स्मृतनायक श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। यहां प्रशक्तियों के दो शिलालेक लगे हुए हैं। वन प्रशक्तियों से प्रात होता है कि निर्माण के समय मंदिर का 'लक्षण विहार' नामकरण हुँ गा। उस समय जैसलमेर में महारावल लक्ष्मणजो राज्य करते थे और इसी कारण उन का गज्यक प्रजा अपने मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा। प्रशक्तियों से प्रात होता है कि । है हैं। के तैयार होने में १४ वर्ष लग गये थे। सं० १४५६ में खरनरगच्छाश्रोश जिनराज्यित के उपने में नामगन्द्रसरिजी ने मंदिर की नीय डालो थो और सं० १४७३ के में जिनदंद्रमिति के समय में निर्माण वार्य समान होने पर प्रतिष्ठा हुई थी। साधु कोत्तिराज्ञजों ने प्रशक्ति के स्थार में निर्माण वार्य समान होने पर प्रतिष्ठा हुई थी। साधु कोत्तिराज्ञजों ने प्रशक्ति की स्थार में सारा क्षा का प्राति की स्थार के सारा में सारा प्रात्ति की स्थार के सारा प्रात्ति की स्थार के सारा मार्थिय सेठ जयसिंह नरिमंह वर्षरहीं की यह प्रतिष्ठा कराई हुई है।

िर्माणितः आनि जेगारमेर -चैत्याग्यिशो में इस मंदिर की विव संख्या यावन देहते में क्ष्म, को बींक में १४२, उत्तर के मगउप में १२, मूल गंभारे में ११४, तिलक तोरण में ६२ है तथा में १२ के समीत २३ कुल ६१० लिखने ही । वृद्धिरहाजी 'वृद्धिरहा माण' के स्था के समीत २३ कुल ६१० लिखने ही । वृद्धिरहाजी 'वृद्धिरहा माण'

को न 'रा के अपने के मेरिक के निषय में करतमच्छाचार्य जिनमहम्मिनी के पाठ महोसमय पर सी इ.स. १ १ १ १ के कि समावास का का का प्राप्त महामा प्रकाण पुरु १२२ में इस प्रकार लिखी हैं। '

के राज का ही हिंदाका हुए विशास माठा में इस महित की प्रतिष्ठा का समय संव १९१९ र १९१९ विशास का काइना का रूमय है। महित हो श्रद्धां सी यस यह प्री था। इति का राज के राज के मान द्वानि है साह रे

्री के कि साम कर है। जन्में दन बहुनक है अविद्यार (१) प्राणाविदान, (०) गुण्याति. १ के कि को के परिष्ट एक्ट्रा गुरुमहाराज विश्वकृष्टके विरे गए, तहां पिण देवता तिसी तरेसे परा, तब सबे श्रादक चतुर्थ ब्रतका भंग जानके यह पूज्य पहिने योग्य निहं है ऐसा विद्यार करा क्रमसं चर्द्धमान स्हिर व्यंतर प्रयोग करके प्रथलीभूत भए धके दिप्पलक ग्राममें जाके रहे कितनेक शिष्प पात्रमें रहे, तब सागर चन्द्राचायं प्रमुख समस्त साधु वर्ग एक्ट्र होके, गच्छ की स्थित रखणें वास्त, नबीन आवाप स्थापन करना, ऐसा विचार करा, तब नबीनगोरा नाम क्षेत्रपालकों बाराधन करके, और सर्व देशके खरतराच्छोय संघक्ती अनुमित हस्ताक्षर मंगवायके सर्व साधुमंडला एक्ट्री करक भाणसील ग्राम आये, तहां श्रीजिनराजस्रियें एक अपणें शिष्पकों वाचक शीलचन्द्रगणीकेपान पडनेंकेवास्ते रक्ता था सो समस्त शास्त्रका पारगामी भया, भणसाली गोत्रोय, भादोमूछ नाम सं । १४५१ दोक्षा ग्रहण करी, अनुकर्ने पंचवीस वर्षके भए, तब निनकों योग्य जानके श्रीसागरचन्द्राचाय सातभकाराक्षर प्रलाय के सं । १४७५ माघ सुदि पूर्णमासीकेदिन. भणशालो नाजासाहर्ने सवा लक्ष रुग्ये खरच करके नंदीमहोच्छाव स्वाहत स्वित स्वित स्वर्ग स्थापन किए ॥ सत भकार लिखे है ॥ १ भाणसील नगर ॥ २ भणशालिक गोत्रीय ॥ ३ भादो नाम ॥ ४ भरणी नहात्र ॥ ५ भद्राकरण ॥ ६ महारक पद ॥ ७ जिनमद्र स्वित ॥

- (१) श्रीसंज्ञनसाधिजी का संदिर :—यह मंदिर तीन वर्ष में तैयार हुआ था। इसी मंदिर के नीचे भूमिगृह में जैसलमेर का सब से वहा सुप्रतिद्ध जैन भंडार थविषत है। जिनमद्रस्रिजी के उपदेश से चोपड़ा गोत्रोय सा० हैमराज पूना वगैरह ने सं० १४६४ में इस मंदिर को वनवाना आरंभ किया और वड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठा महोत्सव सं० १४६७ के में कराई। ३०० मूर्तियों का प्रतिष्ठा स्रिक्ती के हाथ से हुई थी ओर महारावल वैरोसालजो स्वयं उपियत रहकर शुभकाय सम्मन्त कराये थे। वाचनावार्य सोमकुं जरजी ने प्रशस्ति रची, भानुप्रभगणि पत्थर पर लिखे और शिष्टावट शिवदेव ने खोदो थो। जिनसुखस्रिजी इस मंदिर को विंव संल्या वाहर के चीक में २००, भीतर चीक में २८६, मंडप में ३६, गंभारे मे २४ और ममतो में १२ कुल ५५३ लिखते हैं। वृद्धिरत्नजी मंदिर की मूर्ति संख्या ६०४ लिखे हैं।
  - (३-४) श्रीशां तिनाधजी श्रीर श्रीश्रष्टापदजी के मंदिर :—ये दोनों मन्दिर एक ही हाने में हैं। जप्त भूमि में श्रीशांतिनाधजों का और निम्न तल में श्रीश्रष्टापदजों का मंदिर बना हुआ है। निम्न तलके मंदिर में १७ वें तोर्थ कर श्रेकुं धुनाधजों को मूर्ति मूलनायक रूप से प्रतिष्ठित हैं। इन दोनों मन्दियों की प्रशस्ति (लेख नं० २१५४) एक हो है और जंनी हिंदी में टिखों हुई है। जैसलमेर के संखवालेखा ‡ और बोपड़ा गोजीय दो धनादम सेंडों ने इन मन्दियों की प्रतिष्ठा

वृद्धिस्तमाला (पृष्ध ) में मन्दिर प्रतिष्ठा दत्त समय संव १४८० वनाते हैं परन्तु यह भूम है ।

प्रशस्ति में संख्याल नाम के प्राप्त का उल्लेख हैं । संभव है कि इसी स्वान के नाम से 'संद्यालेखा'
 गोत्र की उत्पत्ति हुई होगी ।

सं० १५३६ में कराई थी। संग्रालेना गोवीप गंता और नीपता गोवीप पांना में स्थापि सम्बन्ध था और इन दोनों ने मिल कर दोनों मिन्द्रिंग चन्त्राते थे। गंत्राते गता ने महुन यही धूमधाम से शबुं जय, गिरनार, शानू शानि तोथों को गावा कई तार को यो की श्रीसंग्रयनाथजी के मिन्द्रि की प्रसिद्ध तपपष्टिका जानि की प्रनिष्ठा कराई थो। इनके पश्चि सं० १५८१ में इनके पुत्र बीदा के समय में यह प्रशस्ति लगाई गई यो। ये स्पा नित्रण प्राप्ति में हैं। मिन्द्रि के बाहर दाहिने तरफ पापाण के सुन्द्र बने हुए दो बड़े २ हाथी गरे हुए हैं। इन्हें भार धातु की मृत्तिया हैं जिनमें एक पुरुष की और द्रमरी रची की हैं। मिन्द्रि प्रतिश्व कराने बाले सं० पेता और उनको भार्या सरसनी की मृत्ति उनके पुत्र संनदी बोदा ने सं० १५८१ में प्रतिष्ठा कराई थी। इन में से केवल एक पर लेग होन (नं० २१५४) खुदा हुआ है।

उस समय जैसलमेर के गद्दी पर महारावल देवकरणजी थे। सं० १५३६ में प्रतिष्ठा के समय खरतरगच्छ के जिनसमुद्रस्रिजी क्ष उपियत थे। प्रशान उनके प्रशिष्य जिनमाणिकस्रित्र के समय में देवितलकजी उपाध्याय मंदिर की प्रशस्ति लिखे थे और शिलावट पेना ने खोदी थी।

जिनसुखस्रिजो रिचत चैत्य परिपाटी स्तवन जो प्रकाशित हुआ है उस में श्रीशांतिनायजी है मंदिर की मृति संख्या के वर्णन में एक चरण हुटक हैं। मृति संख्या वाहर प्रदक्षिणा में २४१ और चौक में ४०० लिखा है। बृद्धिरत्नमाला में विंव संख्या ८०४ है।

श्रीअष्टापदजी के मंदिर की मूर्त्त संख्या जिनसुखस्रिजी बाहर के प्रदक्षिणा में १३०. एक गंभारे में २६०, दूसरे में २८ गणधर के, कुछ ४२५ छिखते हैं । वृद्धिरज्ञमाला में मूर्त्ति संख्या ४४५ हैं।

(ए) श्रीचंड्रप्रजस्वामी का मंदिर :—इस मन्दिर में कोई प्रशस्ति देखने में नहीं आये। मूर्ति पर के लेख (नं० २३२८) से मिलता है कि सं० १५०६ \* में भणशाली गोत्रीय सा० वीदा ने मिन्दर की प्रतिष्ठा कराई थी। चैत्य परिपार्टी स्तवनों में भी भणसाली गोत्रीय द्वारा मिन्दर के द्वितल के एक कोठरों में बहुत सी धातुओं की पंचतोधीं और मूर्तियों के संग्रह हैं। इन सबों में से जितने लेखों का में संग्रह कर सका हैं वे यथास्थान में मिलेंगे। यह मन्दिर तेमिकला बना हुआ है और प्रत्येक में चौमुखजी विराजमान हैं। जिनसुखस्विजों के चैत्यपरिपार्टी में यहां की मूर्ति संख्या प्रथम तल में १६०, दूसरे में १२६ और तीसरे में ४६३ कुल ८०६ लिखा है। चुद्धिरत्नमाला में बिंच संख्या १६४५ है।

वृद्धिरत्नमाला में मन्दिर प्रतिष्ठा का सं० १५१५ हैं परन्तु यह किस आधार पर लिखा गया हात नहीं होता।

<sup>ः</sup> खरनरगच्छीय प्रसिद्ध वाचक समयसुन्दरजी महाराज जैसलमेर में पहुत समय तक थे। उन्होंने यहां के मन्दिरों के बहुन से स्तवनों की रचना की थो। श्रीशांतिनाथजी और श्रोअप्टापदजी की स्तुनि में मन्दिर के प्रतिष्ठा कर्त्ता आदि का विवरण मिलता है। यह भो परिशिष्ट में मिलेगा।

- (६) श्रीशीतलनाश्र जी का मंदिर:—-इत मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है। मैंने यहां के मूलन्य न यक्जी के मूर्ति पर का लेख पढ़ा नहीं था पश्चात् स्तवनों से मालून हुआ कि मंदिर के मूलनायक श्रीशांतिनाथजी हैं। जैतलमेर चेत्य परिपाटी स्तवनों से यह मन्दिर वहां के ओसवाल हागा गोजीय सेठों का यनवाया हुआ मिलता है। यहां के पट्टिका के लेख में सं० १४७६ में हागा गोजीयों को प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है। संभव है इसो सत्रय मिद्दर को प्रतिष्ठी भी हुई होगी। जिनसुबस्रिकों के चेत्य परिपाटी में इस मन्दिर को मूर्ति संख्या ३१४ और वृद्धिस्ताला में ४३० लिखा है।
- (9) श्रीक्र्यप्रदेवजी का मंदिर:—इस मिल्र को भी कोई प्रशस्ति नहीं मिली। मूर्तिगों के लेखों से हात होता है कि संव १५३६ के बिस समय श्रोशांतिनायजी के मंदिर को प्रतिष्ठा हुई थो उसी समय गणधर चोपज़ गोत्रोय संव धना ने खरतरगळोप आवायों से इस मंदिर को प्रश्चिम करवाई थो और देत्य परिगद्य स्तानों में भो निर्माण कर्ता का उन्लेख है। जिन-सुन्द्री को चंत्र परिगद्यों में मूर्ति संख्या भौति में ५६५ और गंभारे में ३६ कुठ ६३१ है। वृद्धिसाला में मूर्ति संख्या ६०० हिला दुआ है।
- ( ा श्रीमहावीरस्वासी का संदिर:—गइ मन्दिर और मन्दिरों से कुछ दूसे पर है। वहां के रिलाड़ेंब से बात होता है कि सं० १४९३ के में यह मंदिर बना था। जिन बुबब्रिजो ठिवी हैं कि ओसवंश के बराड़्या गोत्राय सा० दोषा ने इस भन्य मंदिर का प्रतिष्ठा कराई थो और वहां के मृत्वेंयों को सख्या पहली प्रदक्षिणा में १११ और गंमारे में १२१ कुछ २३२ है। बृद्धिकाला में मृत्वें संख्या २६५ हिला है।

इन मंदिरों के तिवाय यहा कोई जैशे रहते नहीं हैं। किछे के भीतर श्रालक्ष्मी का मन्दिर भी व्होनीय है। यहां भी श्रद्यास्ति का शिलाहिय है।

ने चृद्धिरतमालः ('पृष् ४ ) में प्रतिष्ठा संदत् १५०८ है।

<sup>•</sup> वृद्धिरतमाटा में प्रतिष्टा संवत् १५३७ टिया है परन्तु होतों पर १५३६ स्वष्ट है। उक्त पुन्तक में मिर्दिर के प्रतिष्टा वरानेवाले धन्ता' के पिता 'सचा' का नाम है। होयों से धन्ता का हो नाम पाया जाता है।

<sup>ै</sup> पुरिस्तज्ञों सं॰ १५८९ में मिद्र प्रतिष्टा होने का समय दियों हैं। पायनावार्य समयनुद्धां भी १स मेदिर के धोमदाबीरसामीजों के लावन रखे हैं परन्तु उत्तमें प्रतिष्टा संबद्ध या कोई उत्तेत्र नहीं है।

# शहर के मंदिर

- (१) श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर :—-इस मन्दिर की प्रतिष्ठा तपगच्छोय श्रावकों को बोर है जैसलमेर सहर में सं० १८६६ में हुई थो। यद्यपि इस राज्य में खरतरगच्छोय आवारों को है प्राधान्य था तथापि तपगच्छ के आचाये लोग भी यहां विहार करने हुए अते जाते थे। तपगच्छाचार्य विजयदेवस्रिजी के प्रतिष्ठित कई मूर्त्तियां इस मंदिर में हैं। चत्तमान मन्दिर को प्रतिष्ठा के विषय में जहां तक प्रशस्ति से उपलब्ध है तपगच्छ के प्रसिद्ध आवाय होरिहजपस्रिजी की शाखा में गुलालविजयजी के हो शिष्य दीर्पविजयजो और नगविजयजी ने प्रतिष्ठा कार्य कराया था। नगविजयजी ने प्रशस्ति भी लिक्षी थी। इस को उचना गद्यपद्य युक्त पंडित्यपूर्ण हिर्दे संस्कृत भाषा में है।
  - (२) श्री विमलनायजी का मंदिर :--यह मन्दिर आचार्यगच्छ के उपासरे में है। मिला प्रतिष्ठा की कोई प्रशस्त मिली नहीं। मूलनायकजी की मूर्ति के लेक से मालूम होता है कि सं १६६६ में तपगच्छाचार्य विजयसेनस्दिजी के हाथ से प्रतिष्ठा कार्य हुआ था।

## शहर के देशसर

- (१) से व शिरूसाहजी का दरासर :— उनके हवेली के पास हो यह देशसर है। मेवाड़ की भामाशाह की तरह सेट थाहरसाह की भी यहां पर विशेष ख्याति है। यह भणसाली गोत्र के थे। रहेड्या का वर्षमान मंदिर एन्हीं का जीणींद्वार कराया हुआ है जिसका विवरण यण क्यान में मिलेगा। शहर के बाजार में जहां थे ज्यापार करते थे वे सब स्थान अद्यावि कि नाम से प्रतिद है।
- (२) सेठ कश्रीमस्ति का देगमर :— ग्राफणा गीबीय ध्रीर घाठ सेटों की हवेली में वह देगमर हे कोर दशं की प्रदर्शत में दालेख है कि स्तकी प्रदिष्टा संव १६०० में द्वरं धी। दशं कारी के मुजायक जी संव १६०१ की प्रतिष्टित हैं।

- (३) से छ चांदमछ जी का देशसर :-- वाफणा गोत्रोय रतलाम चाडे सेठों की हवेडो में यह देशसर है।
- (४) छात्वयसिंहजी का देशसर :--वाफना गोत्रीय भालरापाटन वाले सेह अखयसिंहजी की हवेली में यह देगसर है।
- ( ५ ) रामित् इजो का देरासर :--मेरता रामितं इजी वर्राड़या की हवेली में यह देरासर है।
- (६) धनराजजो का देरासर:--मेहता धनराजजो वर्राह्रया को हवेली में यह देरासर है। यंत्र के लेख से सं० १८६३ में इस देरासर की प्रतिष्ठा हात होती है।

## शहर के उपासरा

- (१) वेगङ्गञ्च उपासरा:—यह उरासरा जोणं दशा में है। वाइर के दोबार पर केवल खंडिर शिलाळेख विद्यमान है उन्नसे सं० १६७३ में पद उपासरा वनवाने का सतव मालून होता है। स० १४२२ में खरतरगच्छीय जिनोदयस्यित से यह वेगड़गच्छ शाखा निकली थी।
- (१) मृहत्त्वरत्ताम् उपास्ताः -- पहां देरासर मी है जिसमें थीगीड़ीपार्थनायजी मूलनायक है।

  मैं जिस समय यहां गया था उस समय पूज्य पित महाराज मृद्धिचंद्रजी आदेगी थे। और उनके

  सुयोग्य शिष्य पं० रुक्ष्मीचन्द्रजी भी उदिस्त थे। आपने मुझे लेग संग्रह के कार्य में विदोध

  सहायता दी थी। उपासरे में परम पूज्य गुरुमहाराज थ्रोजिनद्त्तस्ति को चादर जो यहां बड़े

  यत्न के साथ सुरक्षित है और जिसकी अग्रावि पूजा होतो है उसे यितजो ने गुसे दिगाई थी।

  आप के यहां हर्स्तालियत और मुद्रित प्रत्यों का भी संग्रह है।
- (३) तपगा उपासरा: --- शहर में तपगच्छोर धनाटर धावकों के भी केट्रत से घर थे। उन छोगों के धीसुपार्ध्वनाथजी के मंदिर के निर्माण के समय के छगमग ही उपासरा पना होगा। सदर में धीर भी बहुत से गच्छराठों के उपासरे मौजूद हैं दरन्तु वहां धारकों की संख्या हास हो जाने के कारण सर जजड़ पड़े हैं।

## दादाजी के स्थान

सहर के वाहर कई ओर दादाजी के स्थान, पटसाल और एमशान भूम में स्नेमों पर लेव हैं। उसमें के कापो लेने का मुने अनकास न मिला इस कारण खरार कि के आदेगा थीं बृद्धिचन्द्रजो महाराज है शिष्य यित लक्ष्यीवन्द्रजो और जीवपुर निमासी साहित्यरज्ञ पं० राम क्रणेजी जो मेरे साथ में थे ये दोनों सजा वा के लेखों का संग्रह किये थे। ये सन लेख अविकत्या विक्रम के १९ वी शास्त्रि के हैं। सार के ज्वा में देशनेस दांदाजो और गामगड़ा दादाजो हैं। इन दोनों के मध्य में आड़ा एक छोटा सा पहा; है इस कार होनों खानों से एक माइल का अन्तर है। पश्चिम की ओर सहर के द्वाजे के वाहर अजिनकुरा महिता के स्तम्म है और दक्षिण की तर्फ गंगासागर नामक एक तालाव है। वहां गोड़ीचेजी महाराज की पादुका है। इसी दिशा में सहर के पास गड़सोसर तालाव है। उसके अप्रधान में गोड़ीचेजा को पटसाल है और श्रीजिक्त स्तिया में श्रीजिक्क शास्त्र स्तिया में श्रीजिक्त स्तिया में श्रीजिक्त स्तिया से पास है। सहर के उत्तर की तर्फ लगमा दो माह पर भाजकरसागर' नामक तालाव है। यह सरोवर प्राय: सो वर्ष हुने महारावल गजिसेंडजी अपने नाम से प्राविक्र के एक गजकरसागर के समोग में भी श्रीजिक्क शत्र स्तिजों का स्तंत्र है परन्तु यहां कोई लेख नहीं है।

### अम्सागर

(16 1) 17 11 1

यह खान जैंसलमेर से पश्चिम पांच माइल पर और मुठसायर से एक माइल पर अवस्थित है। यहां जिं मंदिर की संख्या होन हैं और तीतों के मुलनायक श्रोआदोश्वरजी हैं। इन में से एक मन्दिर जिसकी प्रित्या संव १६०३ में हुई थो यह पंचायतों को तरफ से बना था। अविश्रिष्ट हो मन्दिर वहां के प्रसिद्ध वाफणा हैंग के चनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर वाफणा सवाईरामजी का संव १८६७ में और बड़ा मन्दिर वाफणा हिम्मतराम का संव १६२८ में बना था। इन दोनों मन्दिरों को प्रनिष्टा खरनरण छावार्च जिनमहेंद्रस्वरिजी के हाथ से हुई थी। पड़ा मंदिर बहुन हो सुन्दर होमिक्तिश विशाल बना हुआ है। सन्मुख में सुरम्य उद्यान है और उसकी कारोगरे प्रशंतनीय है। मंदिर के हरम का बित्र पाठकों को पुस्तक में मिल्लेंगे और बित्रों से यहां के मकराने के जिल्ला के शिराकार्य का मादिये कुछ अनुभव होगा। विशाल मरुम्भि में ऐसा मुख्यान भारतीय शिल्पकला को नम्हा एक दहनोय बस्तुओं को गणना में रखा जा सकता है। इस मंदिर में प्रशस्ति के शिरावाय पीले पापाण में पुता हुना तोर्थयाय के संव वर्णन का एक ६६ पंक्तियों का शिलालेख ( नंव २५१० ) है। इतने पंकियों का रीस देखने में नहीं जाया। यह राजधानी दिन्दों में लिला हुआ है।



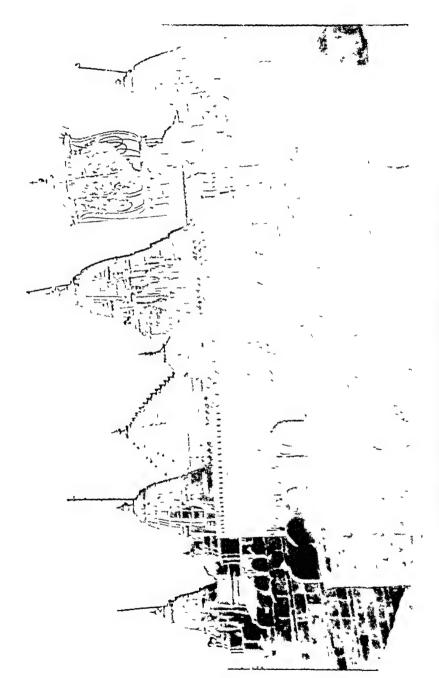

SHRI PARSHWANATH TEMPLE - LODRAVA

## लोद्रवा

लोड़ ( लोड़ ) एक राजपून के को शाखा का नाम है । लोड्युर प्राचीन काल में इन्धीं लोड़ राजपूनों की राजधाना थो । इतिहासों में मिलता है कि भाटो देवराज जिनने प्रथम रावल की उपाधि प्रहण को थो वे लगभग संव हवा ( हंट ८११ ) के देवराज दे में प्रथम राजधानों स्थापित किये थे । पश्चान् लोड़ राजपूनों से लेड्युर ( लोड्या ) छोन कर वहां र जधानी ले गये । उस समय लोड्या एक समृद्धिशालों बड़ा शहर था । इसके दाग्ह प्रवेशहार थे । इसी लोड्या का ध्वंसावशेष आज भी जैसलमेर शहर के उत्तर पश्चिम इस माहल एर वर्तमान है । रावल देवराज ने लोड्यों को पराजय करके इस नगर को संव १०८२ में अपने अधिकार में किया था और रावल जेतल नक लेड्या भाटियों को राजधाना रहा । प्राचीन काल से हो यहां पर श्रीपार्ध्वनाथजी वा मेहिर था । भोजदेव रावल के गही वंडने पर उनके काका जेतल ने महम्मद धेरी से सहायना लेकर लेड्या पर चडाई को थी । वहां रूप में भोजदेव मारे गये थे और लोड्या नगर भी नष्ट हुआ था । पश्चान् राज्यधिकारों होने पर जेतल लेड्या को निराद नहीं समभ वहां से राजधानी हुश कर संव १२१२ ( ईव ११५६ ) में जसलमेर नाम से हुने बनाया था ।

संग्रह में भणसालो गोत्रोय सेठ थाहरूनाहजी ने वहां के श्रोपार्धनायजी के उक्त मंदिर को जो लोद्रवा विश्वंत होने के समय नष्ट हो गया था. पुनरुद्वार कराकर यह वर्षतान मंदिर यनगया था और धरतपान्छाय जिल्लाकस्तिकों से प्रतिष्ठा कर्या थो । यहाँ एक हो कोट में मेर पर्वेत के मान पर पांच मंदिर यने हुए हैं। मध्य में श्रोचिंतामिंग पार्थ्वतायजी का वड़ा मूल मंदिर है और चारों कोने में चार छोटे मंदिर वने हुए हैं कि मूल मंदिर के स्थामंडण में शतद्वयम यंत्र की मरास्ति का पिलालेख लगा हुआ है।

मंदिर नंव रे-8: — मूल मंहिर के (१) व्हिल पूर्व (२) व्हिल पश्चिम, (३) उत्तर पश्चिम, स्थार १४) उत्तर पृष्ठ दिता में ये बार मंतिर हैं। संव १६६३ में उत्त धाहमसाहजो अपनी मार्था, प्रन्या, पुष

क राड साहेद हिन्दते हैं कि ताहु राजपूत कीनती राजपूत शाका से निकला थी निधित गात भर्ता हैं स्मेद हैं कि प्रमार से तुए होंगे। साहित्यावार्द एं विष्टेष्टानाथाली अपने 'भारत के प्राचान राजदंग' प्रथम भाग एक कि में इन लोगों को प्रमार को शाका दलतादे हैं। व्यासला पूर के में इन लोगों को परिवार, राजपुलेह्नवें नियान है।

<sup>.</sup> या देतार नाम से मिनर है और यसमान में भावनपुर नदेव ने आतारेंग है।

सरस्यान्छ। दार्थ नितासन्दिनो हतः राष्ट्रायुर सन्दरः से यह के पविश्वन १०३ वरण १००० हत्या । जन्मेनो समस्य वर पनिहा सेवनामित विषय गया ।

पौत्रादि परिवार के पुण्यार्थ इन मंदिरों को वनवाये थे। वारों मंदिरों के मूलनायकजो के मृत्तियों का प्रीतिश मूल मंदिर के साथ हो सं० १६७५ में हुई थो, यह उन पर के लेखों से स्पष्ट है। मंदिर नं० १ में प्राप्त हो एक प्राप्त का शिलालेख (नं० २५७४) रखा हुआ है। मंदिर नं० ३ और नं० ४ के वीच में अलग हो एक त्रिगड़ा के उत्पर श्रीअष्टापदजी का भाव और धातु का सुदृश्य कल्पचृक्ष धना हुआ है जिसमें नाना प्रकार के फल लगे हैं। प्रवाद है कि यह त्रिगड़ा और श्रीअष्टापदजी का भाव वहुत प्राचीन है अर्थात् धाहरूताहजों के जीणोंद्वार के पहिले का है और आप उस त्रिगड़े पर कल्पचृक्ष चढाये थे। पं० लक्ष्मीचन्द्रजी लिखते हैं कि 'कल्पचृक्ष जीर्ण हो जाने से सं० १६४४ द्वि० चैत्र सु० १२ रची में यह नवोन संप्र को तर्म में चढाया गया है।'

जिस रथ पर प्रभु मूर्त्ति को दैठा कर सेठ थाहरूसाहजी ने संघ निकाल कर श्रोसिद्धक्षेत्रजी यात्रा की वी वह रथ अभी तक मंदिर के हाते में रखा हुआ है।

# देवीकोट

यह स्थान यहुत प्राचीन है। यह जैसलमेर से १२ कोस पर दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। <sup>यही</sup> पुराना फिला हैं और प्राचीन हिन्दू मन्दिर है। यहां का जैन मन्दिर छोटा है। यह श्रीसंघ की ओर से <sup>हंग</sup> १८६० में यना था। यहां श्राम के वाहर दादा स्थान भी है।

#### ब्रह्मसर

धाज बन्ह ब्रह्मतर में यहुन थोड़े श्रावकों के घर रह गये हैं। में यहां न जा सका था। यति लक्ष्मीवर्ह्मी हैं। मालूम हुआ कि यह खान चार कोस उत्तर की ओर है और थोड़े ही दिन हुए यहां मोहनलालजी महाराज के उपदेश से श्रीपार्श्वनायजी का नया मिंश्टर बना है। आपने उस मेंदिर के जितने लेख भेजे वे सब य्याखी ब्रह्मां किये गये हैं। ब्रह्मसर के दादा खान के सम्बन्ध में उन्होंने विवरण लिखे हैं वह इस प्रकार है न

महास्मर से एक माइंल उत्तर की ओर कुशलस्रिजी महाराज का खान है। यह स्थान लूणिया गीत्र है । हुआ है लेकिन इसका कोई स्पष्ट लेख नहीं है। इसका प्रवाद यह प्रसिद्ध है कि देशवर, जी

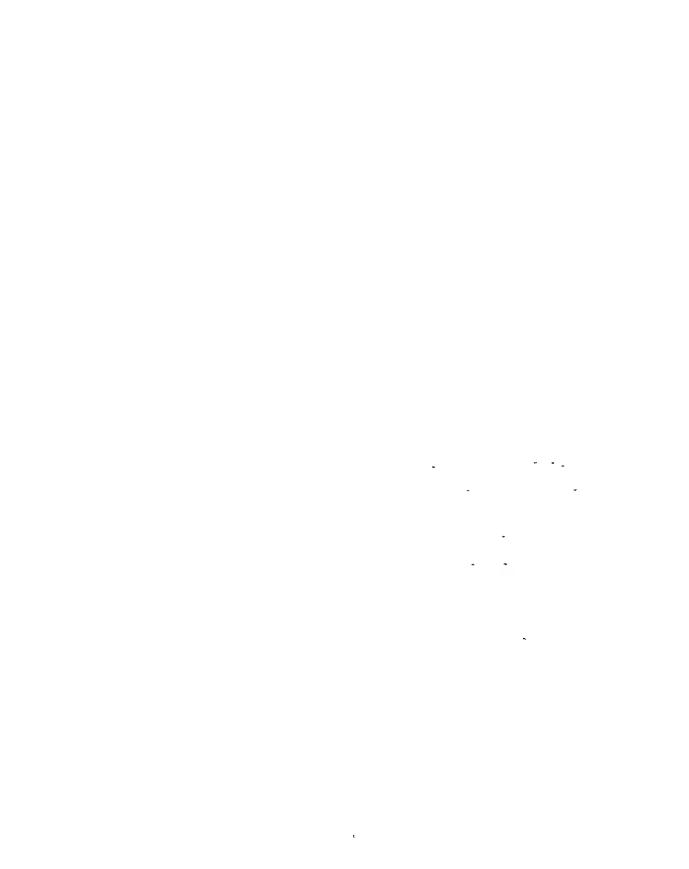

# महत्व के लेख

जैसलमेर के जिनने लेख इस संग्रह में छपे हैं उन में से कईएक गिरोग महत्व के हैं। इस बोर प्रे रम्बने वाले सज्जनों को दृष्टि निम्न लिखित लेखों पर आकर्षित करता हूं:—

(१) तपपहिका: जैसलमेर दुगे पर श्रीसंभवनाथजी के मंदिर में पोले पापान में खुरा हुं नगर्गित्का का एक विशाल शिलालेख रखा हुआ है। यह कुछ ऊपर की तरफ से टूटा हुआ है। यह ते (नं० २१७७) ए० २२—३२ में छपा है। आज तक मैंने जितने शिलालेख देखे कहीं पर भी अपने जैनाम अवस्थान नपितिध का कोई शिलालेख मुझे नहीं मिला। और २ लेखों के संग्रह में भी ऐसे कोई शिलालेख का उन्लेख नहीं है। इस पहिका में नपितिध के साथ तोर्थ करों की पांचों कल्याणक की निधियों भी पुट हुं है। श्रीशांतिनाथजी के मंदिर बनवाने वाले सा० पेता ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी।

भाष्त्रीय में पत्याणक निथियों का एक शिलालेख है जो बहां के देलवाड़ा मन्दिर की प्रदक्षिणा में देश में एप पर लगा हुआ है। यह भी अद्यावधि किसो जगह प्रकाशित देखने में नहीं आया। परिविध

- ( ) ) जानद्राप य यंत्र प्रश्नास्ति :— छोद्रपुर के वर्त्तमान मंदिर की प्रशस्ति जो इस पुस्तक के पृश् पान नगर में छुने हैं यह भी एक अपूर्व शिलालेग है। पाठक उस लेख के नोट को अवश्य पढ़ें भी एक र फार्स की और जिल्ला को समरण कर आनन्द अनुभव करें।
- (२) पटायती पट्ट:— लोद्रपुर के उसी मंदिर के बार कोने में जो चार छोटे मंदिर हैं उन में के उसर पूज के उसर के मंदिर के अभिमहायीरस्थामा से लेकर श्रीदेविद्धिंगणि क्षप्राश्रमण तक जो पहार्थों कि किये के स्थाप है।

भर देवादेश के राज्यका लेका के छाप संग्रह करने में मुझे बहुत ही कठनाई पड़ो थी। मैं पाँश भार जाएन हो है साथ है छार मेगाने की कोणिय को थी पानतु वहां से प्राप्त नहीं हुआ। इस साथ भार कि कि मिर जाएकों के वित्र अपमाणित राज्यता भा कर्मथ्य न था। जो छाप थोड़े साम है एक के कि मार्थ के कि मार्थ के कि साथ प्राप्त के साथ है एक पानदान के अपोग्य थे। अन्त में यही बढ़े परीश्रम और अपंत्री के हम जा के कि मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्य के मार्य के मार्थ के म

#### ( 24 )

# ओसवाल ज्ञाति

थाजक शोर २ उन्नित के साथ इनिहास प्रेम को भो जागृति दिखाई पडती है। लोग अपने २ कौम को उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास के सोध खोज में तत्पर हैं। खेद इसी विषय का है कि इतिहास पर सच्वे प्रेम को त्ला से अपने नामवरों को ओर हो ज्यादे ध्यान रखते हैं। पूरी सोध खोज और परिश्रम से विशुद्ध प्रमाण संगृरीत होने पर जो कुछ लिखा जाता है वह यहें काम की होती हैं।

बोसवालों की उत्पत्ति के विषय में इतना कहना यथेष्ट है कि प्राचीन जैनावार्थी द्वारा राजपूत लोग प्रतिवोधिन होकर जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। पश्चात् उपकेश अर्थात् 'ओसवाल' नाम की सृष्टि हुई थी। इस सृष्टि के समय का जब तक कोई निर्देश प्रमाण नहीं मिलेगा. तब तक ओसवाल झाति की उत्पत्ति के समय का कोई निश्चित सिद्धान्त करना अनुचित सा है। इतना तो निविवाद कहा जा सकता है कि 'ओसवाल' में 'ओस' शब्द हो प्रधान है। 'ओस' शब्द भी 'ऊएस' शब्दका रूपान्तर है और 'ऊएस' 'उपकेश' का प्राकृत है। इसो प्रकार मारवाड़ के अन्तर्गत 'ओशिया' नामक स्थान भी 'उपकेश नगर' का रूपान्तर है। जैनावाय रक्षप्रभस्ति वहां के राजपूरों की जीवहिंसा छुड़ा कर उन लोगों को दीक्षित करने के पश्चात् वे राजपूत लोग उपकेश अर्थात् ओसवाल नाम से प्रसिद्ध हुए।

कार्य कुशलता के नाम से ओसवालों के गोत्रों को जो सृष्टि मिलनी है यह पाठकों से लिगी नहीं है। गिनलिंगे से जहां तक मेरा इस विषय में ज्ञान है, जिकम को ११ वी शांशिद से पूर्व के कोई लेगों में न तो उपकें गच्छ का ही उल्लेख मिलता है और न कोई ओसवंश अथवा उनके गोत्रों का नाम पाया जाना है। अंगित में मुझे एक लेखसहित धातु की प्राचोन परिकर और एक संदित पत्थर की मृत्ति की नरण चीकी मिलों थी। है 'जैन लेख संग्रह' प्रथम खण्ड के लेख नं० १३४. ८०३ में प्रकाशित हुए हैं। वे विक्रम सं० १०११ और ११०० के हैं। इनमें से सं० १०११ के लेख में केवल "उपकेशीयचैत्य" मिला है। आचार्य देवगुमम्हरि के नाम के साथ जा केशाच्छ नाम नहीं है। दूसरा लेख स्वष्ट पढ़ा नहीं गया परन्तु उसमें भी उपकेशाच्छ मालूम नहीं होता है। मुनि जिनविजयजों के प्राचीन जैन लेख संग्रह के हितीय छंड के लेख नं० ३१४ (ए० १७४) में प्रतिष्ठा की के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिखा है। यह उपकेशाच्छ का ही अपर नाम ज्ञात होता है। १३ वीं, १४ वीं शताब्दि के कई लेखों मे प्रतिष्ठा कर्ता के गच्छ का उल्लेख नहीं है केवल प्रतिष्ठा कराने वालों की संवि 'उर्द्शावंश' मात्र मिलते हैं। मैं यहां इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धेर्य नष्ट नहीं करना चाहता है। परन्त लिखने का सार यही है कि इस विषय का वक्तमान साधन संतोपजनक नहीं है।

उत्पर लिखा जा चुका है कि राजपूत आदि उच्च वर्णवालों को जैनी धना कर ओसवाल आदि वंशों को सृष्टि का कोई प्रामाणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं। विक्रम को १७ वी शताब्दि में योकानेर राज्य में ओसवाल वंश के वच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मचन्द्रजी हुए थे। इन के विषय में संस्कृत का 'कर्मचंद प्रवंधं नामक प्रत्थ मिलता है पश्नुत इस में भो ओसवालों की उत्पत्ति का सन्तोपजनक विवरण नहीं है। इसकी सोपज्ञ टीका जैसलमेर के वड़े उपासरे में मैंने देखी थो। इस प्रकार जैनेतरों को दीक्षित करके ओसवाल वर्गले का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं है। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय विक्रम प्रष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में वड़े २ विद्वान् जैनी आवार्यों की कमी नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गृद्ध कारण होगा।

श्रीमाल ज्ञाति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखते में आता है। दन्त कथा और प्रवादों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ओसवाल श्रोमालों में घिनए सम्बन्ध हैं अर्थात् इन दोनों में 'रोटी वेटो' एक हैं। धार्मिक विषय में भी दोनों समकक्ष हैं। ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र बताते हैं वे अपने को श्रीमालों से मिन्न समफते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भो एक ओसवालों का गांत्र कहते हैं। यह भी रहत्यमय है। मैं यहां कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखता हूं। लेखों में ऐसी २ किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखों में जहां २ श्रीश्रोमाल पाये गये हैं उनकी अलग तालिका करके पुलक की सूचों में दिये गये हैं। परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रोमाल' ओसवाल ज्ञाति की शाखा हैं अथवा के तल श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रोमालों का रूप है, यह द्वात नहीं होता। ऐसे २ विषयों पर खों ज्ञाने आवश्यक्ता है।

जैसलमेर में कई प्रभावशाली धर्मात्मा ओसवंश वाले अपनी कीर्क्त छोड़ गये हैं। इन में से २११ वंशजों के विषय में लिखना आवश्यक है। 'भाडग़ालिक' (भणशालों) और 'बहुफणा' (वाफणां) इन दो वंशों के नाम विशेष उल्लेश योग्य हैं।

## भणशाली वंश

ऐता प्रवाद सुनने में आता है और 'लोइवा' के शनदलप्र यंत्र के लेख नं० २५४३ से सुविन होता है कि प्राचीन काल में सगर राजा के दो पुत्र अध्या और राजधर जैन धर्म में टीक्षित होकर लोइपुर पत्तन में आविन्तामीण पाध्नेनाधजी के मंदिर वनवाये थे। वही प्राचीन मंदिर नष्ट हो जाने से सं० १६७५ में जैसलमेर निजासो भणशाली गोत्रीय सेठ थाहरूसाहजी ने उसका जीणोंद्धार कराया। अपने वास भवन में भी आपने देरासर की प्रतिष्ठा कराई थो और शास्त्र भंडार भराये थे जो अद्यावधि वर्त्तमान हैं। सेठ थाहरूसाहजी लोइवा के मंदिर को प्रतिष्ठा के कुछ समय के बाद हो पड़ा संघ निकाल कर तीर्थयात्रा को पथारे थे और क्षोरानुंजय नीर्थ की यात्रा वरके वहां खरतराचार्य श्रीजिनराजस्ति से सं० १६८२ में श्रीआदिनाथजो से लेकर श्रीमहाबोरस्तामो तक प्रश्नित से १४५२ गणध्यों की पादुका वहां के खराखशी में प्रतिष्ठा कराई थो। यह सब हाल वहां के श्रिमहालेख से मिलने हैं। भारत सरकार के तरफ से प्रकाशित परिग्राक्तिया इंडिका द्विनीय संड कं० २६ में यह लेख से स्वरीर यह पुत्तक दुष्पाप्य होनेके कारण लेख यहां प्रकाशित किया जाता है :—

- (१) ॥ अों ॥ नमः श्रीमारुदेवादिवर्द्धमानांततीर्थंकराणां श्रीपुण्डरीकाद्य गौतम-
- (१) स्वामीपर्च्यतेत्रयो गणधरेत्रयः सत्रयजनैः पूज्यमानेत्रयः सेव्यमानेत्रयश्च संवत् ।
- (३) १६७१ ज्येष्ट वदि १० शुक्रे श्रीजेसलमेरूवास्तव्योपकेशवंशीयनांडशाक्षिके
- ( ४ ) सुश्रावककर्त्तव्यताप्रवीणधुरीण सा श्रीमल्ल जार्या चापखदे पुत्र पवित्र चरित्र ।
- ( ए ) खोद्भवावत्तनकारितकोणेंद्धारिवहारमंडनश्रीचिंतामणिनामपार्श्वनाथाजिरामः
- (६) प्रतिष्ठाविधायकप्रतिष्टाममयाईसुवर्णेलंजनिकाप्रदायकसंघनयककरणीय-
- ( ७ ) देवगुरुसाधार्मेमकवात्सव्यविधानप्रनासितसितसम्यक्त्वगुद्धिप्रसिद्धसप्तक्तंत्रव्ययविहि-
- ( ७ ) तश्रीशत्रुं जयसंघ बच्धसंघा धिपतिलक सं घाद [ ह्नामको ] द्विपंचा शाकुत्तरच तुर्दश-
- ( ए ) ज्ञन रष्ठपष्ट मिनगण्धराणां श्रीपुंडरीकादिगौतमानानां पाछकास्यानमजातपूर्वम-
- (१०) चीकरत् खपुत्रहरराजमेघराजसहितः समेधमानगुष्योदयाय प्रतिष्ठितं च श्रीवृह.
- (११) त्वरतरगठाधिराज श्रीजिनराजस्रिस्र्रिराजैः प्रज्यमानं चिरं नंदनात्॥

क यह लेख मुनि जिनविजयती इत प्राचीन जैन लेख संप्रद ( नंव २६ ) एव ३४ में एम हैं।

कार्य कुशलना के नाम से ओसवालों के गोत्रों को जो सृष्टि मिलती है तह पाठकों से दिगी नहीं है। विविद्यें से जहां तक मेरा इस विषय में जान है, विक्रम को ११ वीं शालिं से पूर्व के कोई लेगों में न नो उत्तें गच्छ का ही उल्लेख मिलता है और न कोई ओसवंश अथवा उनके गोत्रों का नाम पाया जाना है। अंकि में मुझे एक लेखसिंहत धातु की प्राचोन परिकर और एक संदित पत्थर की मृत्तें की नरण नीकी मिलों थे। दें जैन लेख संप्रह' प्रथम खण्ड के लेख नं० १३४. ८०३ में प्रकाशित हुए हैं। वे विक्रम सं० १०११ और ११०० के हैं। इनमें से सं० १०११ के लेख में केवल "उवकेशीयचैत्य" मिला है। आचार्य देवगुतस्परि के नाम के साय जिंकिशाच्छ नाम नहीं है। वूसरा लेख स्पष्ट पढ़ा नहीं गया परन्तु उसमें भी उपकेशगच्छ मालूम नहीं होता है। मृति जिनविजयजों के प्राचीन जैन लेख संप्रह के द्वितीय छंड के लेख नं० ३१४ (पू० १७४) में प्रतिष्ठा कर्त के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिखा है। यह उपकेशगच्छ का ही अपर नाम जात होता है। १३ वीं, १४ वीं शताब्दि के कई लेखों में प्रतिष्ठा कर्ता के गच्छ का उल्लेख नहीं है केवल प्रतिष्ठा कराने वालों की संग 'अएशवंश' मात्र मिलते हैं। मैं यहां इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना वाहता है। परन्तु लिखने का सार यही है कि इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना वाहता है। परन्तु लिखने का सार यही है कि इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना वाहता है।

उत्पर लिखा जा चुका है कि राजपूत आदि उद्य वर्णवालों को जैनी धना कर ओसवाल आदि वंगों हो सिए का कोई प्राप्ताणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं। विक्रम को १७ वीं शताब्दि में वोकानेर राज्य में ओसवाल वंश के वच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मचन्द्रजी हुए थे। इन के विषय में संस्कृत का 'कर्मचंद प्रवंग नामक प्रन्थ मिलता है परन्तु इस में भी ओसवालों की उत्पत्ति का सन्तोपजनक विवरण नहीं है। इसी सोपज्ञ टीका जैसलमेर के बड़े उपासरे में मैने देखी थो। इस प्रकार जैनेतरों को दीक्षित करके ओसवाल बता का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं है। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय कि पष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ विद्वान् जैनी आवार्यों की कमी नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गृद्ध कारण होगा।

श्रीमाल ज्ञांति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है। दन्त कथा और प्रवाहों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ओसवाल श्रोमालों में घिनए सम्बन्ध हैं अर्थात् इन दोनों में 'रोटी वेटी' एक हैं। धार्मिक विषय में भी दोनों समक्क्ष हैं। ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र वताते हैं वे अपने की श्रीमालों से मिन्न समफते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भी एक ओसवालों का गांव कहते हैं। यह भी रहस्यमय है। मैं यहा कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखना हूं लिखों में ऐसी २ किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखों में जहां २ श्रीश्रीमाल पाये गये हैं उनकी अल्प तालिका करके पुत्तक की सूत्रों में दिये गये हैं। परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रीमाल' ओसवाल ज्ञाति की शांवा है अधवा के तल श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रीमालों का सप है, यह श्रात नहीं होता। ऐसे २ विषये पर खोज को आवश्यक्ता है।

जैसलमेर में कई प्रभावश हो धर्मात्वा ओसवंश वाले अपनी कीर्कि छोड़ गये हैं। इन में से २१ वंशजों के विषय में लिखना आवश्यक है। 'भांडशाठिक' (भणशालो ) और 'बहुफणा' (वाफणा ) इन दो वंशों के नाम विशेष उल्लेख योग्य है।

# भणशाली वंश

ऐता प्रवाद सुनने में आता है और 'लोइबा' के शनदलपश यंत्र के लेख नं॰ २५४३ से सुविन होता है कि प्राचीन काल में सगर राजा के दो पुत्र श्रोधर और राजधर जैन धर्म में दीक्षित होकर लोइपुर पत्तन में अधिनतामिण पार्श्वनाधजी के मंदिर बनवाये थे। बही प्राचीन मंदिर नष्ट हो जाने से सं॰ १६७५ में जैसलमेर निज्ञासी भणशाली गोत्रोय सेठ थाहरूसाहजी ने उसका जीणोंद्वार कराया। अपने वास भवन में भी आपने देशसर की प्रतिष्ठा कराई थो और शास्त्र मंडार भराये थे जो अद्यावधि वर्त्तमान हैं। सेठ थाहरूसाहजी लोइबा के मंदिर को प्रतिष्ठा के कुछ समय के बाद हो पड़ा संघ निकाल कर तीर्थयात्रा को पथारे थे और श्रोशतुं जय की यात्रा बरके वहां खरतराचार्य श्रीजिनराजस्ति से सं॰ १६८२ में श्रोआदिनाथजो से लेकर श्रीमहाबोरस्वामी तक २५ तीर्थकरों के १४५२ गणधगें की पादुका बहां के खररखशी में प्रतिष्ठा कराई थी। यह सब हाल बहां के श्रितलोलेख से मिलते हैं। भारत सरकार के तस्फ से प्रकाशित एपिश्राफिया इंडिका द्विनीय खंड नं० २६ में यह लिख के छवा है और यह पुत्तक दुष्पाप्य होनेके कारण लेख यहां प्रकाशित किया जाता है :—

- ं (१) ॥ श्रों ॥ नमः श्रीमारुदेवादिवर्द्धमानांततोर्थकराणां श्रीपुण्डरीकाद्य गौतम-
- , (१) स्वामोपर्यंतेत्र्यो गणधरेत्र्यः सत्यजनैः पूज्यमानेत्र्यः सेव्यमानेत्र्यश्च संवत् ।
- (३) १६७१ ज्येष्ठ वदि ४० झुक्रे श्रीजेसलमेरूवास्तव्योपकेशवंशीयजांडशाक्षिके
- ( ४ ) सुश्रावककर्त्तव्यताप्रवीणधुरीण सा श्रीमल्ल जार्या चापखदे पुत्र पवित्र चरित्र ।
  - ( ५ ) खोद्भवावत्तनकारितजोणींद्धारिवहारमंडनश्रीचिंतामिणनामपार्श्वनाथाितराम-
- (६) प्रतिष्ठाविधायकप्रतिष्ठाममयाईसुवर्णेलंजनिकाप्रदायकसंघनयककरणीय-
  - ( ७ ) देवगुरुसाधार्मेनकवात्सख्यविधानप्रजासितसितसम्यक्तवशुक्षिप्रसिक्षससक्तेत्रव्ययविहि-
  - ( ए ) तश्रीशत्रुं जयसंघ बच्ध संघा धिपति बक सं थाद [ ब्नामको ] द्विपंचा शक्तरच तुर्दश-
  - (ए) शत रथपर मितगण्धराणां श्रीपुंडरीकादिगौतमानानां पाछकास्यानमजातपूर्वम-
  - (१०) चीकरत् खपुत्रहरराजमेघराजसिहतः समेधमानगुष्योदयाय प्रतिष्ठितं च श्रीवृहः
  - (११) त्खरतरगत्राधिराज श्रीजिनराजस्रिस्र्रिराजैः पूज्यमानं चिरं नंदनात्॥

क यह लेख मुनि जिनविजयजी इत प्राचीन जैन लेख संप्रह ( नं दह ) ए इथ में छपा है।

उत्तर लिखा जा जुका है कि राजपूत आदि उद्य गर्णगालों को जेती गता कर ओमगाल आहे वंगों में सृष्टि का कोई प्रामाणिक इतिहास भाज तक नहीं मिले हैं। निक्रम को १७ भी शताब्दि में योकांतर राज्य में ओसवाल बंश के वच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मनन्द्री हुए थे। इन के निष्य में गंस्कृत का 'कर्मवंद प्रांगें नामक अन्य मिलता है परन्तु इस में भी ओसवालों को उत्पत्ति का सन्तोपजनक वियरण नहीं हैं। इसमें सोपज्ञ टीका जैसलमेर के वड़े उपासरे में मेंने देशी थो। इस प्रकार जैनंतरों का दीश्रित वरके ओसवाल बता का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं हैं। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय विक्रम पष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ विद्वान् जेनी आचार्यों की कमी नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गृद्ध कारण होगा।

श्रीमाल जाति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है। दन्त कथा और प्रवाहों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ओसवाल श्रीमालों में घनिए सम्बन्ध हैं अर्थात् इन दोनों में 'रोटी बेटों' एक हैं। धार्मिक विषय में भी दोनों समक्श हैं। ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र बताते हैं वे अपने की श्रीमालों से मिन्न समभते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भो एक ओसवालों का गोत्र कहते हैं। यह भी रहस्यमय है। मैं यहा कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखना हूं। लेखों में ऐसी २ किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखों में जहां २ श्रीश्रीमाल पाये गये हैं उनकी अल्ग तालिका करके पुस्तक की सूत्रों में दिये गये हैं। परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रीमाल' ओसवाल झाति की शाला है अथवा केवल श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रीमालों का इत है। ऐसे २ विष्यों पर खोज को आवश्यकता है।

क्षीयता रहें जिण में महाने किसी लाभ ? जो तोन पुत्र मांहिसुं १ ने राज दी २ दोय पुत्र महारा श्रावक हुचे ती महे रिख्या करां, तिवारे कुलधर ने राज्य दोयो श्रोधर नै १ राजधर ने २ क्ष श्रीजिनेश्वर सूरि वासक्षेप कसो श्रावक कसा तिवारे श्रीधर १ ने राजधर २ ने १ श्रीपार्श्वनाथजीरा देहरा कराया श्रीजिनेश्वरसूरिजी घणो द्रज्य खरचायो प्रतिष्ठा करो मंडारती साल मांहे वासक्षेप कसो इण वास्ते मंडासालो गोत्र हुवो, तिवारे पछ श्रोधर ५ पांच पुत्र हुवा पोमसो ६ १ मोमसो २ जगसो ३ रुपसो ४ देवसो ५ तिणमें पीमसोरो पोड़ी चालो वाकोरांरो पोड़ी आगे न चालो इण वास्ते पामसा पुत्र कुलवन्द ३, तत्पुत्र देव ४ तत्पुत्र घनपाल ५, तत्पुत्र साधारण ६. तत्पुत्र पुन्यपाल ७, तत्पुत्र सजू ८. तत्पुत्र देव ६, तत्पुत्र गजमाल १०, तत्पुत्र जयतो ११, तत्पुत्र पेतसो १२, तत्पुत्र वस्तो १३, तत्पुत्र पुंजो १४ तत्पुत्र आसकरण १५, तत्पुत्र यशोधवल १६, तत्पुत्र पुन्यसो ६ १७, तत्पुत्र श्रीमह १ १८, तत्पुत्र थाहरू १ १६, तिवारे धाहरू लेद्रवेजोरा देहसा पच्या देपने जीणोंद्वार करायो श्रीविन्तामणि पार्श्वनाय-जीरो मूरित युगल देव धापी, श्रोजिनराजसूरिजो प्रतिष्ठा करो, घणा पुस्तक लियाया, श्रोसिद्धाचलजी संघ कढायो, इण मांन धर्नरो घणी उन्तित करी. धाहरूसा पुत्र २ मेथराज + १ हरराज - २ पुत्र मूलवन्द, तत्पुत्र लाखवन्द, तत्पुत्र हरिक्शन तत्पुत्र वेठमल १ लघुन्व जसरूप २ जेठमल पुत्र २ गोडोदास १ जोवराज २ गोडोदास पुत्र ऋगमदास इति धिहसाह वंशावलो ।'

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सगर राजा के पश्चात् १८ पीड़ो याद सेठ थाहरूसाहजो हुए थे और धाहरूसाहजो को ६ पोड़ो याद ऋग्भदासजी हुए, और इनके समय में यह वंशावली लिखों गई होगी। मारवाड़ में भणशालो वंशवाले सभीतक सन्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।

'महाजन वंश मुकावली' और 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के कर्का लिखने हैं कि भणशाली गेनवाले जैसरमेर में 'कच्छवाहें' कहलाने लगे परन्तु इसका कुछ कारण नहीं लिखा है। खोज करने पर माल्म हुआ कि सेठ थाहरू-शाह के वंशवालों को जैसलमेर दरवार से ही यह उपाधो प्राप्त हुई थी। कुछ समय के पूर्व यहां कलकत्ते में जैसलमेर के सुलनान चन्दजी काछवा थे और उनकी बुद्धिमत्ता कि प्रशंसा अभीतक सुनने में आती है। राज-पूनाना के यहे २ समस्त खानों में ओसवालों कि वस्तो है और वहां प्राप्त. समस्त सहरों में भणशारी यंश गरीं के घर पांचे जाते हैं।

द्र लेख नंद २५४३

के लेख नं २५४३-४४, २५६२ । रनकी भागी का नाम बांपल्दे था ।

८ लेख ने॰ २५४६-४८, २०६६-७३। इनको हो भाषाँचै धाँ जिनका नाम कनकाई और सोहागई था।

<sup>+</sup> लेप नं २५४२-४४ २५६१-७२। यह बंशावली में इनके यह के बंगलों का वर्षत नहीं है परन्तु देन नं २५६६ में हान होता है कि इनके भोल्याल और सुखरल नामर हो पुत्र थे।

<sup>+</sup> तेस नंद २०५३-४४ २०६८-६६, २५६२ ।

## वाफणा वंश

जैसे विक्रम के १८ वीं शताब्दि के शेपाई में ओमपाल वंग के गेहलड़ा गोतवाले पूर्वदेश में समुद्धार्थ और राज सन्मान से विभूषित हुए थे उसी प्रकार राजपूनाना में १६ वी शनाब्दि के प्रारम्भ से हो जैसल्मेर निवास याफणा वंशवाले भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुये थे। इस गोत्र की उत्पत्ति के विषय में 'महाजन वंग मुक्तवर्ग में कुछ वर्णन है। 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के पृष्टिश में इस गोत्र की उत्पत्ति का इस प्रकार संक्षित विवरण हैं —

'धारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पंचार राजपूत था, उसकी सोलहर्ची पीढी में जोवन और सच्चू वे हे राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी से निकल कर और जांगलू को फतह कर वहीं बाल राज्य स्थापित कर सुख से रहने लगे थे, विक्रम सं० ११७७ ( एक हजार एक सो सतहत्तर ) में युग प्रमाल जैनावार्य श्रोजिनदत्तस्यूरिजी महाराज ने जोवन और सच्चू ( दोनों भाश्यों ) को प्रतियोध देकर उनका महाज चंश और बहुफणा गोत्र स्थापित किया।'

में आगे ही कह चुका हूं कि उस प्रांतमें घाफणा वंश वाले विशेष रिद्धि और प्रसिद्धिशाली हुए थे। हके घंशाओं का प्राचीन इतिहास मेरे देखने में नहीं आया। इनके पूर्वज देवराजजी से इनके वंशाओं का विवार लेख नं० २५३० में हैं। इनके पुत्र गुमानचन्दाती थे। उनके पुत्रों ने ही उस प्रांत के मुख्य २ नगरों में व्यापार आरम्भ किया था। इनके पांचों पुत्र यथाकम (१) वहादुरमलजी कोटा सहर में (२) सवार्दरामजी फालरापहन में (३) मंगनीरामजी रतलाम में (४) जोरावरमलजी उदयपुर में और (५) परतापचल्डजो ने जैसलकें में अपनी २ कोठियां खोलो थी। इन लोगों के हाथ में बहुत से रजवाड़ों का सरकारी खजाना भी था। इसके शिवाय राजस्थान के और भी बड़े २ व्यापार केन्द्र और शहरोमें इन लोगोंने महाजनी और तिजारती आरंभ किये थे और प्रायः उन्होंने सब जगह बहुम्लय इमारतें भी वनवायी थो जो अद्यावधि पटुचों \* की हवेलीके नामसे प्रसिद्ध हैं। उस समय इन लोगों की प्रतिष्ठा बहुत कुछ बढ़ो चढ़ी थी। राजस्थान के वर्ड दरवारों से इन लोगों को सीन वक्सा गया था और 'सेट' की उपाधि से भी ये लोग सत्मानित किये गये थे। इन में से सेट वहादुरमल्डी असेर जोरवरमलजी उस समय के राजनैतिक कारों में भी पूरा भाग लेते थे।

औरंगजेप की मृत्यु के पश्चात् दिली सिंहासन क्रमशः हीनवल होता गया । इसी अवसर में महाराष्ट्रगण भारत के वहुधा प्रांत में स्वार्धवश नाना प्रकार अत्याचार करते थे । उसी समय वृद्धिश सरकार भी प्रायः सर्वत्र राजनैतिक नाना कौशल से भारत में शांति स्थापन के लिये और दुखी प्रजाजनों का कप्ट दूर करके राज्य विली

<sup>#</sup> ये छोग किस प्रकार से 'पटुवा' कहलाने छगे इसको कोई विश्वासयोग्य ऐतिहासिक कथा मुझे मिछी नहीं। इस वंश के कई म्यानवाले आज तक पटुवे के नाम से प्रसिद्ध हैं।

करने की चेष्टा में लो थे। ये लोग जिस समय राजसान में राजपून राजाओं के साथ मैत्री सापन और उन लोगों के पारस्परिक वैमन्स्य हटाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय सेठ यहादुरमल्जी और जोरावरमलजो का वीकानेर. मारवाड़, जैसलमेर आदि स्टेटों में विशेष प्रभाव धा और उस समय वृद्धिश सरकार को भी इन लोगोंने सच्छी सहायना पहुंचाई थो। ये विवरण सरकारी कागजान और अंगरेज अकसरों के पुस्तकों के से प्रमाणित हैं। हपं का विषय हैं कि आज भी इनके बंशज कोटा निवासी सेठ केशरीसिंहजो 'दीवान वहादुर' की उपाधि से विभूषित हैं। उदयपुर निवासी राय वहादुर सेठ सिरेमलजी वाकणा सनाम विल्यात हैं। आप आज इंदौर स्टेट के प्रधान मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं। सरकार की ओर से राय वहादुर आदि पद्वी प्राप्त करने के अतिरिक्त सवं उच शिक्षित हैं और आपने विश्वविद्यालय के एम० ए० की परीक्षा में सर्वोच्च सान प्राप्त किया था। आप हो बार यूरोप की यात्रा भो कर आये हैं।

तेषों से और खोड़ करने पर इन होगों के बंगड़ों की चर्चमान समय तक की नामावहो !स प्रकार मिहो हैं:—

सेठ देवराजजी १ (१) के पुत्र शुमानचन्द्रजो १ (१.२३) थे। इनकी भारां का नाम जैता १ (१,२) था। इनके ५ पुत्र और २ वन्यार्य थीं। ये लोग ही जैसलमेर से राज्यूनाना के और २ सद्दर्ग में जाकर यमे थे। इनके पुत्र, फन्या, पौतादि के नाम इस प्रकार मिले हैं।

- [१] यहादुरमलजी (१,२)। इनकी भार्या का नाम चतुरा (१) या। इनके पुत्र दानमलजी । (१,२) थे। दानमलजी के भो कोई पुत्र नहीं रहने के बारण रजलाम से भमूतियंहजों में ३४ पुत्र हमीरमलजी गोद कार्य थे। इनके पुत्र राजमलजी थे। राजमलजी के पुत्र दीवान दलादुर केल्प्टिनिजी है भीर इनके पुत्र राजमलजी थे। राजमलजी के पुत्र दीवान दलादुर केल्प्टिनिजी है ।
- [२] सर्वार्रमती "(६२६)। इनकी भाषी का नाम द्वारों (१) था। इनके सम्मिन्नों और माणवन्त्वती "(१) दो पुत्र थे और निर्वारी निष्माणी और नामूटी (१) दे तीन करमार्थे थीं। साम-मिंहली के पुत्र रानतार लो "(१) थे। उनना को के पत्ना गाली की मत्त्वमाली ये ते पुत्र थे। इन रोगों के पुत्र कोई न था। अस्वयन्तिहली को गोद गिम स्वार्थित हन्दे रिल्मिन्डिंग गोट अने ते।
- [३] सगनोरामजो : (१६)। इनकी भाषां परनायां (१ धो । इनके एक पुत्र क्ष्मान्त्री (१) और दो बन्यावे इस्केंदर और इसन् (१) धो । भमृत्रीत्रज्ञे के प्रस्तव्यक्ते केपव्यक्ते । १ क्ष्म

<sup>\*</sup> S.c. P. '. & Park .' Municip. I - 182 - - 182 - - 18 87 277 .

unitarity the art & un determine of the first fir

हमोरमळजी ये तीन पुत्र थे । हमीरमळजी कोटे गोद गये । दीपचन्दजी के दो पुत्र सोभागमळजी और चांडमळजी । (१) थे । इन लोगों के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण कोटे के केशरोसिंहजी रनलाम को गद्दों के भो मालिंक हुए । सेठ चांदमळजी ने सं० १६६२ में वड़े धूमधाम से जीसलमेर में अट्टाई महोत्सन किया था ए उस ममय चहां महाराचळ शालिचाहनजी गद्दी पर थे और वे खयं उत्सव में उपियत थे । चांदमळजी की मार्या फ्लड़ंबर वाई चर्त्तमान हैं और कलकत्ते में रहती हैं तथा रतलाम की सेठानी के नाम से परिचित हैं।

[8] जोरावरमलजी (२,३,४)। इनकी भार्या का नाम चौथा क (४) था। इनके सुलतानमलजो और चांदमलजी क (४) दो पुल थे। सुलतानमलजी के दो पुत्र गम्भीरमलजी और इन्हरमलजी क (४) थे। गंभार मलजी के पुत्र सरदारमलजी क (१) थे। इनके समीरमलजी गोद आये। इंदरमलजो के कुन्द्रणमलजी गोद और इनके भी कोई पुत्र नहीं रहने के कारण संगराम सिंहजो गोद आये।

जोरावरमलजो के द्वितीय पुत चानणमलजो के जुहारमलजो और छोगमलजो ये दो पुत थे। जुहारमलजो के प्रक मात कन्या थीं जिनका विवाह जावरा हुआ था। छोगमलजी के चार पुत छगनमलजो, सिरेमलजो, देवी लालजो, सगराम सिंहजी हैं। स्वनाम ख्यात सिरेमलजो के विषय में ऊपर लिखा गया है। किनष्ठ संगराम सिंहजो के गोद गये हैं। छगनमलजो के धनरूपमलजो और सावतमलजो दो पुत्र हैं। सिरेमलजी के कल्याणमलजी और परताप सिंहजो ये दो पुत्र और दो कन्याये हैं। कल्याणमलजो के जनवंत सिंहजो और धनकमलजी नामके दो पुत्र हैं।

[५] परतापचन्दजो \* (१,३५)। इनको भार्या माना थाँ। इनके हिन्तररामजो, जेउनळजी, नयमळजो र (१,४,५) सागरमळजो और उमेदमळजी \* (१,५) ये पांच पुत्र थे। इिम्प्रतरामजो के जीवणळाळजो \* (४) ऋपमदासजो, चिन्तामणदासजो, और भगवानदासजी \* (१) ये चार पुत्र थे। विन्तामणदासजो के कन्हेंपाळळां \* (१) और धनपतळाळजो नाम के दो पुत्र हैं। परनापवन्दजो के हितोय पुत्र जेठमळजी के दो पुत्र मूळवन्दजी \* (१,४) और सगतमळजी \* (१) हैं। परनापवन्दजो के ३य पुत्र नयमळजो के पुत्र केशरीमळजो \* (१) थे। इनके दो पुत्र ळूणकरणजो \* (१) और पेमकरणजी हैं। परतापचन्दजो के चतुर्य पुत्र सागरमळजो के दो पुत्र वागमळजी और सांगीदासजी के (१) नामके थे। जिनमें सांगीदासजो अपने काकाजो के गोद गये हैं। परतापचन्दजो के पंचम पुत्र उमेदमळजो भातप्युत सांगीदासजो को गोद छिये हैं और इनके आईदानजी नामक पुत्र हैं।

(६-७) सेठ गुमानवन्दजी के भन्नू और वीजू \* (४) नाम की दो कन्याये थीं।

अमरसागर और सहर के घर देरासर चगैरह के जिन लेखों मे इन लोगो का उल्लेख मिला है उन लेखों के नंबर इस प्रकार चिन्हित हैं:— (१) लेख नं० २५३१ (२) लेख नं० २५६० (३) लेख नं० २५३४ (४) " २५३० (५) " २५५६

<sup>🕂</sup> वृद्धिरत्नमाला पृ० ५

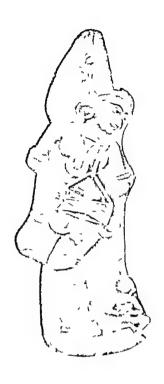

जैसलमेर पत्थर की मूर्त्तियों के शिल्पकला का नमूना

SPECIMENS
OF
SCULPTURES
JAISALMER



## शिल्पकला

भारत के अन्यान्य ऐतिहासिक स्थानों को तरह जैसलमेर में भी प्राचीन शिल्पकला के हृपान्त को कमी नहीं हैं। विस्तृत मरुमूमि के मध्य में अविधित रहते के कारण यह स्थान यड़ा हो दुगेम है और इसी लिये फर्ग्सन धादि शिल्प विद्वानों के प्रत्यों में इस स्थान के शिल्पकरा की चर्चा नहीं मिलती । 'ईडियन एन्टोक्वेरो' नामक पुरातत्व की प्रसिद्ध पत्रिका के वरुपूम ५ के ए० ८२-८३ में यहां के जैन मंदिरों ओर सहर के धनाउन लोगों को रमणोय अद्वालिकाओं को प्रशंसा के विशय में उल्लेख है कि उन सवों में पत्थर पर को खुरगारी का काम वहन हो उत्कृष्ट है। मैं पहरे लिख चुका हूं कि वहा के वर्त्तमान स्टेर इंडोनियर ने हाल हो मे स्थापन्य शिय नामक प्रयन्थ प्रकाशिन किया है जिस में वहां की भी शिखकला का सचित्र परिचय दिया है। किने पर जी थाठ जैन मन्दिर हैं उन में से कईएक मंहिरों के शिव्यकार्य के वित्र पाठकों को इस पुत्तक में मिलंगे। हन सत्रों से वहा के शिश्पकाये की उत्कर्षता अच्छे। नरह उपच्छत्र हो जायगो । तिरीयना तो यह है कि यह स्थान इनना दुर्गम होने पर भो वहाँ पर भारत के शिताकला-कुशल कारोगरों हारा जो मंदिर वगेरर वारापे नये हैं वह केवल वहां के धनाहर लोगों को धर्मगरायणना और शिय प्रेम का उनलें उशहरण है। गा है मनोध शिल्पकला के हो नम्ने पाठकों के सन्मुख है। पापाण में किस नंतुष्य ने शिया मूर्ति। प्रताई हे घह चित्रों के भाव से ही अनुभव होगा । पाठक आर भी देवेंगे कि यहां के धोगानिनाथती के मंदिर के उत्तर का द्रश्य बचा हो सुन्दर है। इसे देखकर शित्र-निषुण विद्वान, यही यही कि इस में शिव्यक्ता का सब प्रकार को श्रेष्टना विध्यमान है। भारत के अन्यान्य स्थानों का प्रतित पारंपरा का दूरप साथ हा रमस्या आता है। मंदिर के कार खुदे हुए म्र्लियों के आगार बहुत हो अनुशत से याने विचान से हैं। यही कारण है हि कर से नीचे तम के सम्मूर्ण पृथ्य जिलाकर्षक हैं। इसके दिसा नः मात में सँग्रां का उनः गी पर्छ जन्ती। इस में यह भी विद्येषता है कि यहुत सी म्हियों के रहते पर मा हुक्क राज्य अववा सकर सर्व विवाह पटने । सुपात्रा, जाका आहि हीपों में जा प्राचान भारतीय विषयण या नगर पाया गया है उपने यस पर षारोगरी पहुत्रा मितनी लुतनी है। जाना के बेपोरेहर नामक गतान दे प्राचीन लिक्ट मिन के उत्तर कर कुछ और मृतियों के धतुकात की प्राप्त रक्ते प्रकार की हैं। धाराईन उद्यों के रहित वा कारणार का अनुस्कार है। उस महिर के तीरण हार में बित्र से दान होगा कि बार का सालिय किस मुल्काल में सूर्व है। हेराई है। भी भारतीय पता की धटना भगवनी हैं इन में सीस्टर अंद राजा, है है गून का साल्या है। अससायर में भी दर्शमार्त रिचारि का कालेगर का उउड़िया समता विद्यालन । उन्तरि एक न्यांक वे काला है हा है। या हो हुन्य वित्र में मिनेसा एत से यह करा है कि हते। है जिले हैं जिले हैं जिले हैं कि एक एक करा है। इस बार् की संबालिय के लिये एरोटी सहफ किया नहार तार लाग हा हा

जैसे अन्थारम्भ में रचियता को नाना प्रकार की कठिनाईयां झैलनो पड़नी है चैसे हो ग्रन्थ समाप्ति के मार उन्हें एक अनिर्देचनीय आनन्द का भी अनुभव होता है। आज इस भृमिका की समाप्ति के समय मेरे इस करें में सहायता देनेवाले सजानों को अपनो ओर से पूर्ण कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुझे भी वहो अनुपम आनद गर हुआ है। सर्व प्रथम वयोवृद्ध दिधमित ब्राह्मण कुलोद्दभूत खनाम स्यात ऐतिहासिक विद्वान मेरे मिर जोगुर निवासी पं॰ रामकरणजी का आभार मैं सर्वान्तःकरण से मानता हूं। आपने मेरे अनुरोध पर वाघार्य छी हुए भी मेरे साथ सहपें जैसलमेर चलने की रूपा की थी । जैसलमेर के प्रसिद्ध वेंकसें सेठ हजारीमलजी राज-मलजी साहव ने भो आज तक मुझे इस कार्य में उत्साहित करने की जो उदारना दिखलाई है वह भी प्रसंसनीय है । वहां के स्टेट इंजीनियर वाबू नेपालचन्द्रज़ो दत्त के विषय में में आगे ही लिख चुका हूं, उनका मैं किंग हतज्ञ हूं । वहां के मेरे सहायकों में खरतरगच्छोय यति महाराज श्रीमान् पं॰ वृद्धिचन्द्रजी के शिष्य पं॰ टक्सीबद्र<sup>जी</sup> यति महोदय भी विशेष उल्लेखनीय हैं । इतना ही लिखना वाहुल्य होगा कि दादास्थान आदि सहर से दूर्व पर के स्थानों के लेखों के संग्रह करने में मुभको सहायता पहुंचाने के अतिरिक्त लोड़वा, ब्रह्मसर आदि के विषय में जो कुछ यहां छिखा गया है अधिकतया धनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ था इस लिये इन का भी मैं कहा आभार मानता हूं । इस पुस्तक में मेरे मध्यम और तृतीय पुत्र श्रोमान् पृथ्वीसिंह नाहर वी० ए० और ध्रमार विजय सिंह नाहर वी॰ ए॰ उन लोगोंने अपनी योग्यतानुसार मेरे कार्य में जो कुछ सेवा पहुंचाई है इस काए उन लोगों को आशिर्वाद देता हूं । पुस्तक प्रकाशित करने में कापो से लेकर जिल्द बंधाई तक जो प<sup>िछा</sup>, कठिनाई और अर्थव्यय होता है वह सुझ पाठक अच्छी तरह जानते ही होंगे । मैं उपरोक्त समस्त विषय में <sup>पूरा</sup> शक्ति कत्तंत्र्य पालन करने की चेष्टा की है परन्तु मेरी शारोरिक अक्षमता के कारण बहुत सी ब्रुटियां मिली सम्भव हैं। आणा है कि उसे पादक अपने उदार गुण से क्षमा करेंगे। अलमति विस्तरेण

४८, र्रान्डयन मिरर स्त्रीट, कलकत्ता । सं० १६८५, ई० संन् १६२६

<sub>निवेदक</sub>् पुरणचन्द् नाहर

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

೮ಶ ગા नुमार्गित्यस्य द दिसार्गित्यस्य ८१ दिसार्गित्रस्य ९३ दिसारमस्य ९३ 2000 कान्त्रिहित् व्यापासयम्बर 40.0 E तामानाणतम् १३ दिसामाणतम् १४ नार्यानागतस्य १४ नार्वानानाम् १४ नाणपासना वर्णवरणह कामाउसनस्य जैनिमुख्यका 7 माखोनुबध्यः (४ जागाभितस्य। १३ प्राप्तासीतस्य १३ L दिसाउसनस C कागुणमुदिहि बबर्णभद्दास्य ४ बबर्णभहित्स्य ४ बबर्णभहित्स्य ५२ त्वाराबाम्हित्स्य ५२ दिलामुबस्य ५२ त्वन्द्रहरिति नागिन्द्राञ्चसः ३ त्रा स्तर्पत्व ४ त्रा स्तर्पत्व ४ त्राह्मास्त्रीत्व ४ त्राह्मास्त्रीय १ त्राह्मास्त्रीय १३ त्राह्मास्त्रीय १३ त्राह्मास्त्रीय १५ देकास्मितस्य रस्ताहमुक्कितं ४ वंबण्यानित्राण ४ वंबण्यानित्राण ८ नामासानित्राण ८ नामासम्बद्धा ८ दिखासम्बद्धा ० वाण्यासम्बद्धा ० वंबण्यानिसम्बद्धा 15 कर सहिति। सार्याश्मसा ५ बब्धेबासुपुत ए र्मे विषयिष्ट विषय शास्त्रकारित वर्षायसम्बद्धः ४ शिक्तिविक्तः ५ रिस्तिनिकतः ५.४ देकां सुपासंद तं ३ त्रासेप्त्रादिहै जारमेनिमाहसूग्रप् मानाप्तिहैं जारवस्थेतर ३ वृद्धेमण्डलस्य २ जम्मुब्लिस्यर ८ वृद्धेमण्डलस्य ताड्डाव्हिं च व्यामतिस्या १ मास्रावद्यह १ न्नःसाधसदिति॥ वनानमस्मा। १५ त्रामाठमदिदि बबागंबी स्या ६ सिक्तालिका ८ म्रह्मसंत्रं तेष्ठियापासी महत्त्रस्ति देवली (जान्य महत्त्रस्ति देवली (जान्य महत्त्रस्त देवला क्रिक्स एति साणका तिस्या) सुव उदस्ति एया क्रिक्स स्त्री स्टिल्स स्वर्ड के (जान्य प्रसाद विकास स्वर्धिक स्वर्य स्वर्धिक स्वर्य स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्य स **बवाँ** मुपासस्त MAKE BEFORE गान्णस्रिद्धि ब्बर्णसम्बद्धाः २ जुलान्तेत्वः॥ ५ दिस्रोतिस्या। ६ लाखायतसा। ८ बर्णमुलस्याः पडमान बाह्यकारम् सरिप्रपदेनमानोगः सृद्धेन्त्रभिरत्नापासा सृद्धेन्त्रभिरत्नापासा स्त्रीय्यानागः स्तरि वर्षस्योगः योगानस्ति वर्षस्योगः वर्षस्य सिक्यमेष्ट्रस्य ताद्रबाष्ट्रहिंदै मारतस्रिहिस्स (४ तुमरुहिन्नतंत्रसिन् इनम्पद्राक्षातिसार्वर्द्रमा पानेणत्री(देपन्नद्रोत्सिन साउटहरूपानिःसनसिद् नवदालात्ववस्ति। हिनस्पूबद्धस्मा पंचप्रिहीलहिंद्वाने बङ्गा हे बरनामिको सीनेणातिमत्तर सरिन्तान बरतपागादां । प्रतानािहित

ञ्राबू तीर्थ ( देलवाड़ा ) कल्याणक पद्ट

KALYANAK PATTA

DELWARA

MT ABU

# भूमिका-परिशिष्ट

### [ क ]

# देलवाड़ा मंदिर - आबू तीर्घ

### कल्याणक पद्ट।

| कातिय विदिहें        | मागसिर सुदिहिं     |
|----------------------|--------------------|
| नाणं संजवस्स ५       | जंमो अरस्स १०      |
| चवणं नेमिस्स ११      | मोको अरस्स रंग     |
| जंमो प्रजमस्स ११     | दिक्ता छरस्स ११    |
| दिक्का पजमस्स ११     | नाणं निमस्त ११     |
| मोको वीरस्स १५       | जंमो मिद्धस्त ११   |
|                      | दिक्वा मिह्नस्त ११ |
| कातिय सुदिहिं        | नाणं मिह्नस्स ११   |
| नाणं सुविहिस्स १ (३) | जंमो संजवस्स १४    |
| नाणं श्ररहस ११       | दिक्षा संजवस्त १५  |
| मागिसर विदिहें       | पोसह वदि- 🤨        |
| जंमो सुविहिस्स ५     | जंसो पासस्य -      |
| दिक्दा सुविद्दिस ६   | दिक्छा वासम्म -    |
| दिवाण वीरस्स १०      | तंमो चंद्रपद -     |
| मोखो पडमस्त ११       | विवदा चंदपद १३     |

र इस पह थे जार थे बादें तथ वा हार थे। इस हुन है इन बारा सेन होते होते हर होते के उन्हें के कि होते हैं। बहुत की बंजिया निराणिए के नहीं वहां हैं। यह दिन से हा गाउँ गाउँ हो हाता ,

| नार्थ सीयबस्स १४                  | नाणं चंदप्पह    | 9            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                   | चवणं सुविहि     | Q            |
| पोसह सुदिहिं                      | नाणं उसनस्म     | 3.5          |
| नाण विमलस्स ६                     | जंमो सेयंसस्त   | र्ष          |
| नाणं संतिस्स ए                    | नाणं सुवयस्स    | १्र          |
| नाणं अजियस्स ११                   | दिक्खा सेयंसस्स | १३           |
| नाणं अनिनंदण १४                   | जंमो वासुपुज    | 85           |
| नाणं धमस्स १५                     | दिक्खा वासुपुज  | रूप          |
| systems, statuto spanier transier |                 |              |
| नाणं सेयंसस्स                     | फाग्रण सुदिहिं  |              |
|                                   | चवणं छारस       | <b>i</b> (;) |
| माहह सुदिहिं                      | चवणं मिह्नस्त   | ช            |
| नाणं वासुपुज १                    | चवणं संजवस्स    | ប            |
| जंमो ध्यनिनंदण १                  | मोको मिह्नस्त   | १२           |
| जंमो विमक्षस्त ३                  | दिक्खा सुवयस्स  | र्ध          |
| जमा धमस्स ३                       |                 |              |
| द्विया विमलस्स ४                  | चेत्रह विदिहें  |              |
| जेमे। यजियस्स 🛮 😈                 | चवणं पासस्स     | Я            |
| द्विया छतियम्म ए                  | नाणं पागस्स     | H            |
| दिवया श्रितिनंदन १२               | चवणं चंद्रपह    | ય            |
| द्विवाधमम्म १३                    | जंमो उसनस्त     | ច            |
| प्रध्य विद्धि                     | दिक्खा उसनस्त   | σ            |
| नारं सुरानम्म ६                   | चेत्रह सुदिहिं  |              |
| मे, स्तो हुराम व                  | नाणं कुंयुस्स   | 3            |
|                                   |                 |              |

| मोस्को संजव      | ય          | दिक्खा सुमइस्स ए    |
|------------------|------------|---------------------|
| मोको अएंत        | ų          | नाणं वोरस्स रु      |
| मोको अजित        | ય          | चवणं विमल ११        |
| मोको सुमइ        | ભ          | चवणं अजिय १३        |
| नाणं सुमइस्स     | <b>१</b> १ |                     |
| जंमो वीरस्स      | <b>₹</b> ₹ | जेठ विदाहिं         |
| नाणं उपमस्स      | <b>ર</b> ય | चवणं सेयंसस्त ६     |
| •                |            | जंमो सुव्वयस्त ज    |
| वइसाइ वदिहिं     |            | मोको सुव्वयस्त ए    |
| मोको कुंग्रुस्स  | ξ.         | जंमो संतिस्स ॥ १३   |
| मोको सीयस        | ष्         | मोको संतिस्स १३     |
| दिक्खा कुंघुस्स  | ų          | दिक्खा संतिरस १४    |
| चवणं सीयख        | Ę          |                     |
| मोको निमस्स      | रव         | जेठ सुदिहिं         |
| जंमो छाणंतस्स    | ₹३         | मोको धमस्त ए        |
| दिक्खा श्रणंतस्स | रुष        | चवएं वासुपुच ए      |
| नाणं छणंतस्त     | रेध        | जंमु (मो) सुपामह १२ |
| जंमो कुंयुनाइ    | रुष        | दिक्ता मुपामह ।३    |
|                  |            | थानाड दर्दिह        |
| वइसाह सुदिहिं    |            | चवर्षं उसरस्य ४     |
| चदणं छनिनंदन     | ย          | मोस्के। दिमद व      |
| चवणं धमस्त       | 8          | दिववा निमम्म ६      |
| मोको छनिनंदन     | τ σ        |                     |
| जंमो सुमइस्त     | ច          | धासार हरिहिं        |

चवणं वीरस्स ६ मोस्को नेमिस्स ७ मोस्को वासुपुज्ज १४

धावण वदिहिं मोरको सेयंसह ३ चवण छांजतस्स छ जंमा निमस्स ॥ ७ चवणं कुंखुस्स ॥ ए

श्रावण सुदिहिं चवणं सुम्हस्स १ जंमो ने मिस्स ॥ ५ दिस्का ने मिस्स ॥ ६ मोस्यो पासस्स ॥ ६ घवणं सुणि सुद्वय । १५

प्राप्टवा वदिहिं स्वर्णं संतिस्य ॥ उ रोग्हें। चंद्रास्ट् उ स्वर्णे सुरायस्य ज

राष्ट्रवा सुदिहिं केरको सुदिहिन्स ए द्यासीय वृदिहिं नाणं नेमिनाइस्स १५ द्यासीय सुदिहिं

चवणं निमस्स १५

पजमानं वासुपुजो रत्ता
सिस पुष्फदंत सिसगोरा
सुव्वय नेमी काला। पासी
मिल्ली पियंगात्ता॥ १ वरतिनय कणगगोरा। सोलस तिस्थंकरा मुणेयव्वा। एसी वस्रिवित्रागो चजवीसाए जिणवराणे॥ १

सुगइ त्य निचयत्तेष निगाः यो वासुपुरको कियो चग्रत्येष पासो मर्द्धी विद्य घठमेण। से सा ज ग्रेण ॥ निःक्रमण तपः



### श्री जिनसुखसूरि विरचित

# जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

### [हाल १ — रसियानो ]

जिनवर जैसल जुरारिये, लीजे लिपमीनो लाह । विवेकी
गाजे वाजे वहु गडगाटसुं, चेंत्र प्रवाहे रे चाह ॥ वि० जि० र
पहिली परदक्तणाये प्रणमिये, जगगुरु वीर जिनन्द । वि०
वर प्रासाद करायो वरिह्ये, दोपे जान जिनन्द ॥ वि० जि० २
पहिली जमती मांहि परतमा, एकसो श्रिधक इग्यार । वि०
गंजारे देहरासर मांहि, गिणो एकसो इकवीस सार ॥ वि० जि० २
श्रामिल श्री श्रादिश्वर श्रावतां जमती विहुं धर जाव । वि०
प्रतिमा पंचाणूं ने विल पांचसे, गिनती करि ग्रणगाव ॥ वि० जि० ४
गंजारे ने विल जपरि गिणूं, ठाजे विंव ठित्रस । वि०
भन प्रासाद करायो गणधरे, जोवो धरिये जगोश ॥ वि० जि० थ

### [ ढाल २ — खंभायती ]

इमचन्द्र प्रज्ञ जिनवर मोहियों, प्रगट वड़ों प्रासाद। विव जूमें तीने चें।मुख जेटियें, परहों तजिये प्रमाद ॥ विव जिल ६ जिल इकसों आणुं धूरि जूमिका, एकसी ग्रावीस पह। विव तीजे जूमें चाक्षीसे तराण्यें, जिनवर राजें जेह ॥ विव जिल छ कीधी ब्यांतें जाते कोरणी, चारुं विविध विनांण। विव जणशाक्षीयें काज कीयों जातों, मोटों जाण विमांन

### [ढाल ३ — कागलीयाणो]

श्रावी श्रष्टापदे रे, श्रापद जाय श्रक्षगा। कुंथ प्रासाद करायी सिंघवी रे, जेइनी यशकहे जगा॥ जि० ए वाहिरसी जमती तिम चौकमे रे, जिन एकसी सेंतीस। दोइसी साठ ग्रजारे इसरे रे, गणधर श्रष्टावीश॥ जि० १० सोक्षम संति जिनेश्वर सेवीइं रे, हितसी उपर देव। जमती वाहिरसी मइ जेटिये रे, दोइसो चासीस देव॥ जि० ११

चौक मांहे जिंहा प्रतिमा च्यारते रे, जिरयो पुएय जंडार ॥ जि॰ ११

### [ढाल ४ — करम परोक्षानो ]

नमीय तिहां थी संजवनाथ जी रे, ती जो जिनवर तेह।
चावो तीरथ की धो चोपड़े रे, एहनो सुयश अंग्रेह ॥ जि० १३
वाहर से चौके प्रतिमा दोसो रे, मांहि अड़ी से इकतीस।
ग्रित्रीस मंडप विचले उंची है रे, गंजारे चौवीस॥ जि० १४
वार मांहिली जमती वोलीय रे, दीप यंजा दोइ।
रचना सहू तपनी पाटे रची रे, यंत्र तिके तूं जोय॥ जि० १५
डागे जली रचायो देहरों रे, शीतल ने जिहां शांति।
जिएसे ने चवदे प्रतिमा तिहां रे, जेटी जै तिज्ञ ज्ञांति॥ जि० १६

[ढाल ५ - चरण करणनी]

विधि चैत्याले जिनवर वंदीये, संघचतुर्विध साथ। शकस्तव ए वेकरि शुज विधे, प्रणमें। पारशनाथ॥ जि० १७

<sup>ः</sup> यह गाधा 'प्राचीन तीर्धमाला संप्रत' (ए॰ १४७) में हुटव हैं। यतुन सोज वन्ने पर भा दूसरा प्रति नहीं मिली इसलिये वैसा ही प्रवाशित किया गया।

देहरी बावनमें विंब दीपतां, पांचसे पेतालीस।
पाटि सेत्रुंजे विन्नू प्रजुजीके, प्रेम धर प्रणमीस ॥ जिंग १७ इकसों वेतालीस विहूं चौकमें, ऊंचे मएएए वार।
मूख गंजारे देहरासर नमूं, सो इक चवदे सार ॥ जिंग १ए तिलके तोरण वीजे तोरणे, विंव वासठ ने वार।
तेवीस पासे मंडप रे तिके, सो प्रणमुं श्रीकार ॥ जिंग २० संवत बारेंसे वारोत्तरे, (१२१२) श्रो जैसलगढ़ जाण।
शप्यों सेठे कीरत शंज उसूं. मोटो चैत्य मंडाण॥ ११

### [कलस]

इम महा ञाठ प्रासाद मांहे विंव पेंतालिससै। चौरासी उपर सरब जिनवर वंदतां चित्त उल्लसै॥ डुख जाय हुरै सुख पूरै संघनै संपति करइ। संशुएया श्री जिनसुखसूरै सतरैसै इकहोत्तरइ (१९७१)॥ ११॥

इति श्री जिनसुखस्रिर इत चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण।



### श्रीमहिमा समुद्रजो कृत

# जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

### [राग वेलावल ]

थाज थानन्द वधावना, हुआ जय जय कार Ì जिनवर खाठ जुद्दारिये, जैसलमेरु मकार ॥ १ जग गुरु श्रीमहावीरजी, जिनवर प्रथम वलाए। शिखर करायो वड़ड़िये, नमता जनम प्रमाण ॥ १ वीजे जिनवर जेटिये, छादिसर छरिहन्त। प्रवर मंढायो गण्धरे, सवि जन मन मोइन्त ॥ ३ श्रीचन्ड प्रत स्वामिनो, चौमुख जवन जदार। अति सुन्दर नणशालीये, करायो सुखकार ॥ ४ जुवन जिनेश्वर कुंधुनो, अष्टापद अवतार। संघविये ये करावियो, कोरणी अधिक जदार॥ ५ जपर जुवन सुहावनों, श्री शान्तिश्वर स्वाम। धन धन दीदो संघवी, जिन राख्यो निज नाम ॥ ६ श्री सम्तव जिन सेविये. नाव नगत उठरंग । बैत्य करायो चोपड़े, विंव धनेक सुचंग ॥ ९

सोम बदन मूरति जलो, श्री शीतल जिन राय।
सुयश लियो डागे जलो, महिमा श्रिधक कहाय॥ उ
मुलनायक सुहावनो, श्री चिंतामणि पास।
धनते सेठ सराहिये, खरच्यो द्वर्य जल्लास॥ ए
जिनवर श्राठ सुहावना, शोजित निक्षनी विमान।
दंड कल्लस ध्वज छह लहे, जग मग कनक ज्युं वान॥ १०
जैसलमेर नगर जलो, रावल सवल नरीन्द्र।
राज प्रजा सुलिया सदा, दिन १ परमानन्द ॥ ११
सम्वत् सतर श्रठोतरे (१७००) श्रावण मास जल्लास।
महिमासमुद्ध जिनचंदने, होंवे लील विलाश॥ ११

इति श्री महिमासमुद्रजो विरिवत चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण।



### जयाध्याय श्री समयसुन्दरजो कृत

# श्री अष्टापदजी शांतिनाथजी का स्तवन

[ डाट १ — मोरा साहिय हो पहनी चाट ]

अष्टापद हो जपर लो प्रासादको, वोदे संघवी करावीयो । जिए लीघो हो लपमीनो लाइकी, पुन्य जंडार नरावियो ॥ अ० १ मोरा साहिव हो श्री शांति जिनन्दकी, मनहर प्रतिमा सुंदरः। निरषंतो हो घाये नयणानन्दकी, वंडित पूरण सुरतरु ॥ अ० १ देहरे में हो पेसंता डुवार की, सेत्रुंज पाटस्युं देखिये। जमती में हो वहु जिनवर विमव की, नयण देखी आनि दिये ॥ अ० ३ सतरे से हो तीर्थंकर देव की, विदुं पासे नमुं वारणे। गज उपर हो चढीयो माय नै वाप को, मूरति सेवा कारणे ॥ अ० ४ अति ऊंचो हो सोहै श्रीकार की. दंड कबस ध्वज बह बहे। धन्य जीव्यो हो तेहनो प्रमाण की, यात्रा करी मन गइ गहे ॥ अ० ए जैसबमेर हो पनेरेसे वत्तीस (१५३६) की, फागुण सुदि ती ने यह बीयो। खरतर गह हो जिन समुझस्रीस की. मूलनायक प्रतिष्टिया ॥ अ० ६ हिन जाएबो हो श्री शान्ति जिनन्द की. तूं साहिन हे माहगे। समयसुन्दर हो कहे वेकर जोड़ि की, हुं सेवक तुं नाहरो ॥ अ० ९ इति उ० श्रो समयसुन्दरजी हत : श्री अष्टापदजी गांतिनाथली का स्वयन सन्दर्ग, ।

. \_ س

ध्री समयसुन्दर्सी के पहाँ से झान होना है कि अप विद्वार और किये अतिरिक्त राग राग्यों और देगा साथों के अच्छे वेचा थें। अदाविद्य किये वनापे हुँचे सैंडड़ों पर तथा राख सिमाप आदि मिएते हैं। प्रवार है कि 'समयसुन्दर्शिय गीनड़ा भौतड़ा सो पाँ अर्थात् इनके रखे हुँगे पर इतने मिटते हैं कि उतना संस्था करनी वर्डन हैं।

### [ च ]

### जवाध्याय श्री समयसुन्दरजी विरचित

# श्री आदीश्वर स्तवन

[ढाळ १ — गलियारे साजन मिल्यानी चाल ]

प्रथम तीर्थंकर प्रणमिये, हुंवारी खाल, खादिनाथ खरिइन्त रे। हुंव गणधर वसदी ग्रण निलो, हुंव, जब जंजन जगवंत ॥ हुंव प्रव रे

[ हाउ २ — अलवेलानी चाल ]

सच्चू गणधर शुजमितरे, ला०, जयवंत जित्रज जास। मन मान्यारे मिलि प्रासाद मंडावियो रे, ला०, छानी भन जल्लास ॥ म० प्र० १

[ ढाल ३ — ओलगड़ो नी चाल ]

ध्रमसी जिनदत्त देवसी, जीमसी मन उहाहो। सुत चारे सच्चूतणा ख्ये, खदमी नो खाहोजी॥ प्र०३

[ढाळ ४ — योगनारी वाळ ]

फागुण सुदी पांचम दिने रे, पनरे से ठतीस (१५३६)। जिनचन्द सूरि प्रतिष्ठाया रे, जग नायक जगदीश ॥ प्र० ४

[ दाल ५ — देशी चाल ]

जरत वाहुबल ऋति जला, जिनजी काउसम्मीया विहुंपास। मरुदेवी माता गज चढ़ी, सिखर मंडप सुप्रकाश॥ प्र० ५

[डाल ६ — वेगवती ते वामणी सहनो बाल ] विहुं जमित विम्वावली, कारणी स्रति श्रीकारो रे। समोसरण सोहमणी, विहरमान विस्तारो रे॥ प्र० ६ ( 89 )

[ ढाल ७ — जलाहियानो चाल ]

जिम १ जिन मुख देखिये रे, तिम तिम छानन्द थाय । म्हारा जिनजी पाप पुलाये पाठला रे, जन्म तणा जुल जाय ॥ म्हा० प्र० ९

[ ढाल ८ — बीर बखाणो राणी चेलणा ए चाल ]

जिन प्रतिमा जिन खारखी जी, ए कहा। मुक्ति जपाय। नयणें मूरत निरखताजी, समिकत निम्मेख थाय॥ प्र० ७

[डाल १ - कर्म परीक्षा करण कुंवर चल्यो ए चाल ]

खार्ड कुमार तणी परें जी, सज्यंत्रव गणधार । प्रतिमा प्रतिबुध्या चकी रे, पाम्या त्रवनो पार ॥ प्र० ए

[ दाल १० — चरणांली चामु दा रण बढ़े पहनी ए बाल ] नाजिराय कुछ सिर तिलों, मरूदेवी मात महदारों रे । खंडन वृषज सोद्दामणों युगखा धर्म निवारोरे ॥ प्र० १०

[दाल ११ — कर जोड़ी आगल रही नी बाल] आज सफल दिन माहरा, जेट्या श्री जंगवंतरे। पाप सहु पराजव गया, हिवड़ो अति हरखंतो रे॥ प्र० ११

[ ढाल १२ — राग घन्याश्रो ]

इण परि विनव्यों जैसलमेर मकार।
गणधर वसही मुख मंडण जिन सुख कार॥
संवत सोलहसे एक असी (१६०१) नज मास।
कहे समय सुन्दर कर जोड़ी ए अरदास॥ प्र०११
हित उ० श्री समयसुन्दर जी हत श्री वादीभ्वर स्ववन • सम्पूर्ण।

यह स्तवन परिशिष्ट छपते समय मुझे घीकानेर निवासी धीमान मंवरलालजो नाइटा की एपासे मिला है। यदि जैसलमेर जानेके पिहले यह सब स्तवन मुझे प्राप्त हुए होते तो लेखों के संप्रह में विशेष सहायना मिलती। 'भानन्द काल्य महोदिधि' माग ७ के ए० २४ में कविवर के सं० १६८१ में जैसलमेर के निवास का ठत्लेन हैं। उद्यो समय आपने यह सब स्तवनों की रवना को थी।

# श्री जिनलाच स्रि इन

# लोद्रवपुर स्तवन

[ ढाल — रसीयानो ]

धन धन थुंनौ पाटण लोड्यौ, जुंनी तोरच जयकार । सोजागी पंचानुत्तर नमुनो प्रगटियो, मानव लोक मकार ॥ सो० धन० १ चैत्य विराजे च्यार चिंहु दिसे, विचमें मृल विहार । सो० सम्बसरण रचना तिहां, सोजनी निखका तोर्ण बार ॥ सो० धन १ मूखनायक प्रतिमा होइ मनहरू, श्री चिन्तामणि पास । सोण मस्तक सहस फणाविक मंडित, जल हल तेज प्रकाश ॥ सोण धनण ३ जेइवौ अनुपम नाम चिंतामणी, अतिशय तेम जदार । सौण ध्यावे सेवे ते पामे सही, वंछित फख विस्तार ॥ सोव धन ४ यादव वंश विजूषण जिहां श्रया, सगर जिसा नरनाह । सो। जगणीसमें पाटे तेहनें जयो, सकजो श्रीमल साह ॥ सो० धन० ५ सबदीजै तेइनें सुत थाइरु, जणशाबी बड़ जाग । सोव जिन ए जीर्णोद्धार करावीयौ, जब जग बीध सोजाग ॥ सो० धन० ६ नगरां सिरहर नगर सोहामणी, जयवंती जी जेशाण। सोव धन धन अयवंती श्रीसंघ जिहां, जैन धरम विधि जांण ॥ सोण धन प इण तीरथनी चगति किजै करें, सारें दिन १ सेव। सोव त्यांसुं सुत्रसन् शासन देवता, सुत्रसन शासन देव ॥ सी० धन ए जेइवा समेतशिखर अष्टापद, विमलाचल गिरनार । सो० तिण गिणती में ए पिण तेह्वों, सहु तीरथ सिणगार ॥ सी० धन० ए

लोइवा – श्रो पार्यनाथ मंदिर के पशात् भाग का दिय

SIRI PARSHWANAIH IEMPLE (BACK VIEW) -- LODRAVA

परत संसारी जे जे प्राणीया, जबिशत पाकी रि जास। सोव तेहिज ए तीरय जेटन तणों, आंणे अंग जल्लास ॥ सोव धनव १० पूरव संचित पुष्य तणे जदें, अम्हे विण दरशन आज। सोव पायों तेह सुहायों चित्त में, जिम चातक घन आज॥ सोव धनव ११ सुप्रसन आम्ह सुं याइज्यों साहिबा, करिज्यों नित जयकार। सोव अम्हनुं सगली बाते आपरों, अविहज एक आधार॥ सोव धन ११

### [ कलस ]

इम नगर जैसलमेर परिसर, तीर्थ सोड्रवपुर वरों। जिहां पास चिन्तामणि सुहकर, जिनवर सिरतिसो ॥ संवत अठारे सतर (१७१७) मगिसर, वहुल पश्चिम ने दिनें। जिनसाज सूरि जिणंद जेट्या, हरष धरि वहु शुज मनें॥ धन० १३

इति श्री जिनलाम स्रि विरवित श्री लोद्रवपुर पार्श्वजिन स्तवन संपूर्ण।



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| ~ |   |  |
|   |   |  |



# जैसलसेर श्री पार्वनाथ संदिर के तीरण का दृश्य ।



TORAN CARVINGS SHRI PARSHWANATH TEMPLE - JAISALMER

# JAIN INSCRIPTIONS.

# जैन लेख संग्रह।

तीसरा खंड।



किले पर।

# श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति नंव १

[2112] #

(१) ॥ ॐ ॥ नमः श्रीपार्श्वनाथाय सर्वकछाणकारिणे । अईते जितरागाय सर्वकाय महात्मने ॥ १ ॥ विक्ञानदूतेन निवेदिताया मुक्तवंगनाया विरद्दादिवात्र । रात्रिंदिवं यो विगत प्रमी

क यह मंदिर किन्ने पर के सब मंदिरों में प्रधान हैं। इस को श्री चिंतामणि पाध्वेनायजी का मंदिर भी कहने हैं। इसके दक्षिण हार के बाई तरफ दोबार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २२ रिकारों में यह तेख हैं। इसकी २ फुट है॥ इझ तस्प्राई और १ फुट ३॥ इझ चौंडाई है और इसके अधर सुन्दर ॥ इझ में बुछ बढ़े खुदे हुए हैं। अधिक उंचाई पर लगे रहने के कारण इसकी

- (२) खो विष्नापनोदं स तनोतु पार्श्वः ॥ २ ॥ समस्ति शस्तं परमर्ष्टिवात्रं परं एं जेसलमेरुनाम । यदाह सर्वस्वमित्र क्षमायाः कुलांगनाया इव सावकांतं ॥३॥ तत्राभृवन्नखंमा यङ्कुल
- (३) कमलोह्नासमार्त्तमचंमा दोईमाक्रांतचंमाहितनरपतयः पुष्कला भूमिणलाः । येण मद्यापि क्षोकैः श्रुतितितपुटकैः पीयते श्लोकयूषस्तत्यूएर्णं विश्वनांमं कृतुकिह् यतो जा
- (४) यते नैव रिक्तं ॥४॥ तत्र क्रमादजवडुयसमयतेजाः श्रीजैत्रसिंहनरराज इति प्रतीतः। चिन्नेद शात्रवनृणनसिनांजसा यो वज्रेण शैलिनवहानिव वज्रणि ॥॥॥ तस्य प्रशस्यो तन
- ( ५ ) यावजृतां श्रीमृद्धदेवोष च रत्नसिंहः । न्यायेन जुंक्तः स्म तथा जुवं यो य्या पुरा सह्यणगमदेवो ॥६॥ श्रीरत्नसिंहस्य महोधवस्य बभृव पुत्रो घटासिंहनामा।यः
- (६) सिंहचन् म्खेष्ठगजान् विदार्थं बलादलाह्मप्रदरीमरिज्यः ॥ ७ ॥ सुनंदनःवाहिबुँधेर्वः नगार् गोग्हाणान् श्रीदसमाश्रितःवात् श्रीमृलराजिक्तितपालस्तुर्यथार्थ
- (३) नामाजीन देवराजः ॥ ७ ॥ तदंगजो निव्रतयचित्तवृत्तः परेरधृष्यप्रगुणानुवृतिः। एगक्रमकांनपरहिषंष्ठः श्रीकेह्रिः केशरिणा समोभृत् ॥ ए ॥ तस्यास्ति सृतुः
  - र अस्पूर्ण मृतः श्री सङ्गणाम्यः जितिपालसुरूयः । राङ्गोपि स्यातिविसारिते अश्री रप अर्थ प्रविधिवस्त असी ॥ १० ॥ अञ्चलवेश्वरिद् सञ्जाप लङ्मणोपि रा

<sup>\*</sup> ११ व्यक्त के का का का का का का अग्रायमा आरा माहार कर माहित के सन् १६०४-५ और १६०५ ६ वे - १९०१ - १९०१ - १९०१ - Мaruscripts made in Rajputana and Conf.

हे प्रकोश रें कर के प्रकार त्यापाद ( S. ) (a) Oriental Series No 21 (जेसलमीरनाएडामानिप्रकार) कर्म प्रकार के प्रकार कर के पर सञ्चा देन प्रकारित हुआ है। इसके सिवाय और किसा न्यान में यह छा। हुआ मेरिश्वान ने कर्म कर्म है

- (ए) माजिधानजिनजित्तपरायणोपि । एतत् कुत्ह्समहो मनसाप्यसौ यन्नापीडय-न्निविडपुएयजनान् कदाचित्॥११॥ तथा सुमित्रामितनंददायो न दोनवंधे निरतोव
- (१०) तीर्णः । पुनः प्रजां पालयितुं किलायं श्रो लक्ष्मणो लक्ष्मणदेव एव ॥ १२॥ यहुणैर्जु-फिता जाति नवीनेयं यशः पटी । व्याप्नोत्येकापि यद्मिश्व न मालिन्यं कदाप्य
- (११) धात् ॥ १३ ॥ गांजीयवस्वात्परमोदकत्वाद्दधार यः सागरचंड्रलक्कीं । युक्तं स जेजे तदिदं कृतकः सूरीश्वरान् सागरचंड्रपादान् ॥ १४॥ प्रासाददेवालयधम्भैशालामठा-(१) धमेथं सुकृतास्प
- (११) दं तु । सार्क कुक्षेनोद्धृतमार्यक्षोकैर्यत्राविन शासित सूमिपाक्षे ॥ १५ ॥ इतश्च । चांडे कुक्षे यतींडः श्रीमजिनदत्तसूरिराराध्यः । तस्यान्वयश्चेगारः समजिन जिनक्रिश्च कुशवगुरुसा
- (१३) रः ॥ १६ जिनवद्यसूरिजिनखिष्धसूरिजिनचंद्रसूरयो जाताः । समुद्रैयरुरिह गर्छे (४) (५) जिनोदया मोद्याग्रदाः ॥ १७ ॥ तदासनांजेरुहराजहंसः श्रीसाधुखोकाय- शिरोवतंसः । तम
- (१४) स्तमस्तोमनिरासहंसो वभुव सूरिर्जिनराजराजः ॥ १० ॥ ऋ्रयहेरनाकांतः सदा

<sup>(</sup>१) GOS का पाठ "वं" है परन्तु लेख में "यं" स्वष्ट है।

<sup>(</sup>२) " " "स्रि." " " से "सार." मालूम होता है।

<sup>(</sup>३) " " दैं " " " में " द्वे " स्पष्ट है।

<sup>(8) &</sup>quot; के "में "सुर्नः" लिखकर (?) है, लेख से "गुरवः" स्पष्ट है।

<sup>(</sup>५) " में "स्य" है परन्तु """त्र" स्पष्ट है।

<sup>(</sup>६) " " देकर "धा " है " " "तमस्त्रमतो" स्पप्ट है।

(e)

सर्वकलान्वितः । नवीनरजनीनाथो नालीकस्य प्रकाशकः ॥ १ए॥ तस्य श्रीजिनराजः सूरिसुगुरो

(१५) रादेशतः सर्वतो राज्ये खद्मणभूपतेर्विजयिन प्राप्तप्रतिष्टोदये । अई द्धर्मधुरंधु (घ)रः खरतरः श्री संघनद्वारकः प्रासादं जिनपुंगवस्य विशदं प्रारब्धवान् श्रीपदं ॥१०॥

(१६) नवेषुवार्कीं कुमितेष वर्षे निदेशतः श्रीजिनराजसूरेः। अस्थापयन् गर्जण्हेत्र विवं मुनीश्वराः सागरचं कसाराः ॥ २१ ॥ ये चकुर्मुनिपा विहारममसं श्री पूर्वदेशे पुराये

(१९) नहं च समुन्नतौ खरतरं संवापयन् सर्वतः । मिथ्यावादवदावद्दिपकुले यैः सिंहः लीलायितं येपां चंद्रकलाकलान् गुणगणान् स्तोतुं क्तमः कोणवा ॥ १२॥ तेषां श्री जिनव

(१०) र्क्तनाजिधगणाधोशां समादेशतः श्रीसंघो ग्रहजित्युक्तिनिबनिबीबन्मराक्षोपमः। संपूर्णी कृतवानमुं खरतरप्रासादचृडामाणिं त्रिष्ठीपांबुधियामिनोपति

(१ए) मिते संवत्सरे विक्रमात् ॥ १३ ॥ श्रंकतोपि संवत् १४७३ । वएएवँ तन्नगरं जिनेशनवनं यत्रेदमालोक्यते स श्ठाच्यः कृतिनां महीपितिरिदं राज्ये य

(२०) दीयज्ञिन । यनेदं निरमायि सीवविजवैर्धन्यः स संघः कितौ तेच्या धन्यतरास्तु ते सुकृतिन पद्यंति येदेः सदा ॥ २४ ॥ श्रोलक्कणविहारोयिन-

(२१) ति एपातो जिनाखयः। श्रीनंदीबर्छमानस्च वास्तुविद्यानुसारतः॥ १५॥ यावदः गगनशृंगारे सूर्यचंडौं विराजतः। तावदापूज्यमानोयं प्रासादो नं

31 ' ' का पाठ " है यहां " रजनी ' म्यान्ट है।

८८ 🚅 🧓 , "बडोन्स" ई पग्नु लेख में 'बदाव " स्पप्ट है।

# ज्ञेसनमंग- श्रो पार्यनाथ मंदिर प्रश्रित ( नं० २११२)

a for the restandard for the res

राम्यसर्वेशायननम्बानिकान्तेन ननिषेषिनायाञ्च गैपैननायाधिर हार्थियात्रार्शिनेदार्गितामा। गुकुरेकस्तानोहनामायस्वसर्वेष्ठपम्बङ्गायाङ्गलीयनायाष्ट्रसम्बङ्गानास्य स्तानायाप्त्रसम्बन्धानाः भ गुकुरेकस्तानोहनम्बन्धानः बन्निनिक्ष्योत्तार्थात्रम्यस्य स्तानास्य स्तानास्य स्तानास्य स्तानास्य स्तानास्य क्रम् सम्बद्धि द्वार्थिन क्रम् तामा अस्त सम्बद्धा माना ज्ञासाम् । क्रम्मारणसामुद्र । १३७ में धिना ॥० ज्ञासा गर्गाण

# SHRI PARSHWANATH HEMPLE PRASHASTI-JAISALMER

|   |  |  | · |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| - |  |  |   |
|   |  |  |   |

### [ u ]

(११) दताचिरं ॥ १६ ॥ प्रशस्तिर्विहिता चेयं कीर्त्तिराजेन साधुना । धन्नाकेन समुत्कीएणी सूत्रधारेण सा मुदा ॥ १७ ॥ शोधिना वाण् जयसागरगणिना श्रो ।

### प्रशस्ति नंग श

[2113]\*

- (१) ॥ जगद्दत्तिमतकञ्जवितरणविधिना निरविधगुणेन यशसा च । यः पूरितविश्वासः स कोपि जगवा
- (१) न् जिनो जयि ॥१० मनोनोष्टार्थसिड्यर्थं कृतुनम्यनमस्कृतिः । प्रशस्तिमथ वस्येहं प्रतिष्टादिमहः
- (३) कृतां ॥ १ ॥ जकेशवंश विशस्प्रशंसे रंकान्वये श्रेष्ठिकुलप्रदीपौ । श्रीजापदेवः पुनरासदेवस्तजाप
- (४) देवोद्भवजांवटोन्नृन् ॥ ३ ॥ विश्वत्रयी विश्वतनामधेयस्तदंगजो धांधल्नामधेयः । ततोपि च ह्यो तनयाव
- ( ५ ) भृताः(तां) गजूस्तथान्यः किल जीमसिंहः ॥ ४ ॥ सुतौ गजूजौ गणदेवमोपदेवौ च तत्र प्रथमस्य जाताः ।

यह छेल मंदिर के दक्षिण दरवाजे की दाहिने तरफ दीवार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २४ पंक्तियों का है। इन एकर के नीचे तरफ के दक्षिण कोण का कुछ अंश दूटा हुआ हैं। पंक्तियां सब ठीक हैं इससे यह प्रतीत होता है कि छेल लोड़ने के दूर्व के ही यह पापाण कोण से खंडित था। इसकी लम्पाई १ फुट शा इच्च और चौड़ाई १ फुट शा इच्च है। इसकी लम्पाई ए फुट शा इच्च और चौड़ाई १ फुट शा इच्च है। इसकी लम्पाई लिए जीचे के पर ऊने के कारण ठीक से नहीं छी जा सकी। इस छेल का कुछ अंश भी भण्डारकर साहित के सुन १३ इन्ट और १६०५-ई के रिपोर्ट के पूर ६३ नं ४८ में प्रथम छरा था। G. O S. No 21 के परिणिष्ट नं के सुन १३ इन्ट के चित्र है। परन्तु वहां " शांतिजिनालयस्य प्रशस्तिः " ऐसा छेल का परिचय है इसका कारण समक्ष में नहीं अन्त हैं।

<sup>(</sup>१) G O.S का पाठ "इन "अरुद्ध है लेख में "इतु "पडा जाता है।

<sup>(</sup>२) हेल में अमूना "स्वष्ट है परन्तु यह अशुद्ध है यहां 'अमूनां "होना चाहिये। G. ए ६ हम्में क्रमूनां छराई

- (६) मेघस्तथा जेसखमोदणो च वेमूरितीमे तनया नयाङ्गाः ॥ ए॥ तन्मध्ये जेशवस्यासन् विशिष्टाः
- ( ७ ) सूनवस्त्रयः । श्रांवः प्राचोपरो जींदो मूलराजस्तृतीयकः ॥ ६ ॥ तत्र श्रीजिनीरम सूरिप्रवरादेशसिखलेशके
- ( o ) शवः संवत् १४१५ वर्षे श्रीदेवराजपुरकृतसविस्तरतीर्थयात्रोत्सवस्तया संवत् १४१० वर्षे श्रीजिनोद्यसूरि
- (ए) संसूत्रितप्रतिष्टोत्सवां नोदोदकपञ्चवितकमनीयकोर्त्तिवञ्चोवलयः सं १४३६ वर्षे श्री जिनराजसूरिसञ्च
- (१०) पदेशमकरंदमापीय संजातसंघपितपद्वीको राजहंस इव संव आंबाकः श्री श्रृं जयोज्जयंताचलादि
- (११) तीर्थमानसरो यात्रां चक्तवान् । तथा मोहणस्य पुनः पुत्राः कीहटः पासदत्तकः। देव्हो धन्नश्च चत्वारश्च
- (११) तुर्वर्गा इवांगिनः॥ १॥ शिवराजो महीराजो जातावाम्रसुतावुर्जो । मूखराजजवश्चारित सहस्रराजनामकः
- (१३) ॥ १ ॥ तथा तत्र श्री जिनराजस्रिसदाङ्गासरसी हंसेन संवत् १४४ए वर्षे श्री शर्तुं जयगिरिनारतीर्थयात्रानिरमा
- (१४) पि संग् कीइटेनेति । धामा कान्हा जगन्मल्ला इत्यते कीइटांगजाः । वीरदत्तश्च विमक्षदत्तकर्मण्हेमकाः ॥ १ ॥ ठा

<sup>(</sup>३) G. O. S. का पाठ " वाद्य " हैं, यह अशुद्ध मालूम पड़ता है। लेख से " वाम्र " पढा जाता है।



|   | = |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

- (१५) कुर्नसंह इत्येत पासदत्तसुता मताः ॥ २ ॥ देव्हजा साधुजीवंदकुंपा धन्नांगजाः पुनः । जगपालस्त्या नाधूरमर
- (१६) श्रेति विश्वनाः ॥ ३॥ नथा ॥ त्रीमसिंहस्य पुत्रो तृङ्घापणस्तस्य भम्मणः । जयसिंहो नरसिंहो माम्मणी श्रेष्टिना
- (१९) वृजा ॥ ४ ॥ तत्र स्तो जगसिंह्स्य रूपाधिव्हा जिथी सुती । नारसिंही पुननों जो हरिराजश्च राजतः ॥ ४ ॥ इत्थं पुरु
- (१०) परत्नोघाकुलं श्रेष्टिकुलं कर्लो । जयन्यधर्मिक्टिकि निःक्ष्टेक्सदः कलं ॥ १६ ॥ इतहच । श्रोवीरतीधें श्रोसु
- (१ए) धर्मस्वामिवंशे सुगप्रधानश्रीजिनदणस्यन्दे । श्रीजिनदणसम् भीजिनपथ सृरि श्रीजिनखिधसम्
- (२०) रि श्रीजिनचंडस्रिशिजिनोदगम्ग्दो हानः, न्यो जीनिसमसमाय भरेष् । ध्यय नत्पद्दे श्रीप्रसन
- (२१) रगण्युंगारसाराः सन श्रीष्ट्रशीहराम अधिक के किन्द्रके समुखी अधिक। यात्र श्रीकेत्रसमेते श्रीतहा
- (सर) णराजराव्ये दिजयिति संत १४९३ व्ये निन्तु है। जिल्हे अं जिल्हे अस्ति। प्राप्तिकारमध्ये
- (६६) श्रेष्टिनाष्ट्रयमिएनमिट्टिएर सहदादा विद्यास वद्गी । ११४ व प्रतिहः, थारिनदं
- (१४) त शोर । यह स्वस्तात्र दिनि निमा द्वा निमान्य ना स्वयं ना स्वयं नाहर १००० वदारा ।

1 " ]

प्रशस्ति नंग रे

[211:] \*

- (१) ॥ ॐ॥ खस्ति श्रीककेशवंशे गणपर गो
- (१) त्रे सा० रत्निसंहः स्थापितं स्वस्ति श्रीसुगार्श
- (३) नाथ श्रीजिणराजपाटे ध्रीजिनजङ्सुरिनिः सर्व
- (४) खक्णसंयुक्ते राज्यं जबति । क्रकेशवंशे गणधर गो
- ( ॥ ) त्रे साह रत्नशह सुत गजशंह तत्पुत्र सा० नाथू जायो
- (६) धनी तयोः सुन सा० पासड चातृ सचा सुश्रात्रकेद्रविः
- ( छ ) साव पासक जार्या प्रेमखदे सुतु(त) जीवंद साह सचा जार्या नि
- ( 0 ) गारदे नंदन धर्मासिंइ जिणदत्त देवसिंह जीमसिंह सपरिवा
- (ए) रेण। संवत् १४ए३ वर्षे फाग्रण वदि प्रतिपदादिने श्रीसुण
- (१०) श्वेनाथ बिंबं सुपिकरविधाय(ः) प्रतिष्ठितं पूजनीयाधें श्री
- (११) संघसिहतेन राज श्रीवयरशंहराज्ये स्थापितं
- (११) श्रीसंघसमुदायः पूज्यमानं चिरं
- (१३) नंदयतिः

जैसे:—पंक्ति ४ में "राज्यं" के स्थान मे "राय्यं," " ६ में "सुत" " " "सत्त."

र्ह में " सुत " ॢ " ॢ " सुतु," ७ में " भ्रातृ" ॢ ″ ॢ " भात्रि,"

" ६ मे "सुपरिवर" " " " " सुपरिगिर,"

,, १० में "सहितेन" ,, ,, " सहतेन,"

,, १२ मे "समुदायः" ,, ,, ,, " सप्तदाय." इत्यादि अशुद्धियां हैं।

<sup>#</sup> यह लेख मंदिर के रंगमंडप में दाहिने ओर दीवार पर लगा हुआ है। भण्डारकर साहेय के १६०४-५ और १६०५-६ वे रिपोर्ट के पृ० ६५, नं० ५० में इसका कुछ अंश छपा है। यह १३ पंक्तियों का लेख बड़े अक्षरों में चतुरकोण पापाण पर खुर हुआ है और इसकी खड़ाई, चौड़ाई १ फुट ५ इझ है। इस लेख में कई जगह:अशुद्धियां हैं, वे प्लेट से स्वष्ट मालूम होगा।

### [ [ [ ]

### प्रशस्ति नं ध

### [2115] \*

- (१) ॥ ॐ॥ अई ॥ परमैश्वर्यधुर्याय नमः श्रोद्यार्श्वतेनये । पार्श्व
- (१) नाघाईते जक्तया जगदानंददायिने ॥ १ ॥ अजिमतशतदाता
- (३) विश्वविस्यानतेजाः परम निरुपम श्रोप्रोणितास्त्येक लोकः। स
- (४) कलकुशखबद्धीमातनोतु प्रजानां चरणनत सुरेंद्रः श्रीसुपार्श्वां
- ( ५ ) जिनेंद्रः ॥ १ ॥ समुर्()स्य जिनवरेंद्रौ निजगुरुविशदप्रसादतः सम्य
- (६) क्। शस्तप्रशस्तिमेनां विखामि संकेपतः सारां ॥ ३ श्रीमजेसबमेरु

### पष्टक नंव १

### [2116] †

राजलश्रीवयरसिंहपुत्रराजलश्रीचाचिगदेविजियराज्ये विक्रमात् सं० १५१० वर्षे वैशाप सुदि १० दिने नाहटासमरापुत्र सं० सजाकेन सं० सद्धासहदे से ढा राणा जावड जावम सं० सोही रांजूबीजूशमुखपुत्रपुत्रिकादिपरिवारसिहतेन श्रीमंडोवरनगरवास्तव्येन जार्याम्हर वदेपुएयार्थं श्रीनंदीश्वरपिहका कारिता प्रतिष्टिता खरतरगन्ने श्रीजिनचंडस्रितिः ॥

यह लेख मित्र के शामंडप में दक्षिण तरफ डीवार पर लगा हुआ है। इसकी ११/१ फुट लम्बाई और भा फुट चौडाई है।

<sup>~</sup> G. O S X 17

मंदिर के समामंडप के टाहिने तरफ धीनंदीध्वर हीपादि के माब सहित पीड़े पापाण में बार विशास पट्टर गुदै रसने हुए हैं। इन समों को कारीगरी देखने योग्य हैं। लेखों का बुछ अंश उपरिभाग में और बुछ जीन भीचे खुदै हुए हैं। ये बागें शिलाइ प्रायः पक्हीं साइज़ के हैं और खड़ाई, बोंड़ाई लगभग ई फुट. ३" फुट को हैं। इनमें से ७ ७ ३ में नीन का हो लेख छगा है जिसमें सान का निर्देश नहीं हैं और पाठ भी छूटे हुये हैं। यहां बारों लेख सम्पूर्ण पाट के साथ प्रकाशन किये गाँउ है।

### पष्टक नंग श्

[2117]\*

सवत १५१० वर्षे ज्येष्टवदि ४ दिने श्रीचाचिगदेवविजयराज्ये गण्धरगोत्रे जगही पुत्रनाय तरपुत्र संग सद्याजनार्या संघिवणि सिंगारदे पुत्र संग्धरमा संग जिनदत्त देवती जीमसी पौत्र खापा रिणमछ देवा श्रमरा जलणा सूरा सामखादिपरिवारयुतेन श्रीशृत्रं जिरनारावतार पिट्टका स्वनार्या सिंगारदे पुण्यार्थं श्रीशत्रं जयगरनारावतार पट्टी कारिता। प्रतिष्टिता श्रीमारगाने श्रीजिनचं स्सूरिजः । श्रासात्री विवित्रं ॥

# पहक नं० ३

[2118]+

मंत्रम् १०१८ गणं वैद्याप मुदि १० दिने गणधरगोत्रे सा० नाथपुत्र सं० पासम जार्ष इंग्रह्में पुष्ट गंद जीवंदमुश्रापकेण पुत्रसधारणधीराश्रमुखपरिवारसिहतेन निजमात्राप्रेमसर्वे गुण्यार्थं नद्रोध्यापहिका कारिता प्रतिष्टिता श्रीग्वरतरगष्ठे श्रीजिनजङ्ग्ह्रिश्रीजिनकंडि स्कृति । द्राह मालगात्रमणिवराणां जिल्य जनमसानगणिः प्रणमित ॥

# पहक नंग ध

[ 2110 ]

रेडर् १०१० वर्षे प्रेष्ठ रणमे प्रथम चतुर्थे दिने श्रीचाचिगदेवविजयराज्ये गणधरगांत्रं रण रक्षे पुत्र न पुत्र नपुत्र संपत्नी सत्ता नन्युत्र संव धना जिणद्रम नेतसी तीमगी राज्यके रोतं राम् एत्या देवारिण्यत्र त्यसग सज्जा सृग सामसादि प्रमुख परिवार सिहतैः । नाण सज्जा जार्या स्ट्वदे पुत्रो धारखदे पुण्यार्थं तत्पुत्री रन्करजी पुण्यार्थं च श्रीनंदीश्वरपिटका कारिता ॥ जिनवराणां शिखा श्रीखरतःगत्ने प्रतिष्टिता ॥ श्रीजिनजङ् स्रिपटे श्रीजिनचंद्रस्रिजः ॥

### मूर्त्तियों पर । [2120]#

॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने श्रीपत्तननगर वास्तव्य स० धणपित सुश्राव केन श्रीसुमितनाथिवंवं का० प्रतिष्ठितं श्रीसरतरगत्ने श्रीजिनन्दस्रिपटे श्रीजिननंद स्रिजः ॥ श्रीनेसलमेरमहाङुगें श्रीराज्य श्रीदेवकर्णविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनाथ विं० चै॰ त्याख्ये स्थापितः । श्रीज्योतनस्रि श्रीवर्द्धमानस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि श्रीजिनचंद्रस्रि श्रीजिनवंद्रस्रि श्रीवंद्रस्रि श्रीजिनवंद्रस्रि श्रीजिनवंद्रस्रि श्रीवंद्रस्रि श्रीवंद्य

### [2121] ...

॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि .....पित सुश्रावकेण जा० चंपाई पु० ग्रणराज ... द ... श्रीसुमितनाथविंवं कारितं प्रिनिष्टितं ..... व धर्मा पु० मं० शिवा जा० वरण पु० मं० धणा ... मिह्यास प्रमुखपरिवारयुतेन श्रीसुमित ... श्रीजिनममुद्र सूरिजि:॥

रंगमंडप के दाहिने नक्त सर्वधातु की सरिवर मुर्चि के पिकर पर यह तेस खुट हुना है।

<sup>&</sup>quot; सर्वेषातु की सरकिर मुर्चि पर यह तेया है। अनुविधार्ये रहने के कारण समूर्य तेन पढ़ा नहीं जा सका।

[ (2) ]

[2122] 0

संवत् १५१७ वर्षे वैशाप मासे धवलग्द्रे १० दिने श्री जिनचंडम् रि ... अत्र प्रतिशिं ..... संखवाल साम लला पुत्र कुंचा चार्या .....

[2123]\*

संवत् १५१७ पोष वदि ५ दिने ऊकेशवंशे संखवाछ गोत्रे सा० केट्हा नार्यया कर्ण्रे श्राविकया पुत्रपोत्रासत्कमानादिपरिवारसहितया श्रीशांतिनाधविंवं कारितं प्रति० श्रीजिन चंडसूरिजिः श्रीकोर्त्तिरस्तसूरिश्रमुखपरिवारसिहते: ॥

[2124]

संवत् ११४७ वर्षे । श्रोक्तवत्रविवं ॥ श्रोखरतरगन्ने श्रीजनशेखर सूरितिः कारारितं ॥ [ 2125 ]

संवत् १५१० वर्षे व्यहमदावादे कालूपुरवासी प्राग्वाटकाती श्रीसहजा जा० वाज् पुत्र धरणाकेन जा० कुंवरी ज्येष्ठ चातृ जावड़नाकरप्रमुखकुटुंवयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीशीतलगां विंबं का० प्रण्तिपा श्रीरत्नशेखरस्रिपट्टे गहानायक श्रीलक्षीसागरस्रिजः॥ श्रीः॥

[2126]

संग १५३६ फाग्रण सुण ३ जकेशवंशे परिक्रगांत्रे सा० मूला लाण ध्रमरी पुत्र साण राला केण लाण हरखू पुत्र मेवादसेखादिगरिवारयुनेन श्रीसुविधिनाश्रविवे काण प्रण श्रीखरतरगंहे श्रीजिनचंडसूरिजि: ॥

[2127]+

... श्रीसौजाग्यसुंदरसूरिजिः

ļ

अं मंदिर के सभा मंडप के बांई तरपा पीले पाषाण की कई बड़ी मूर्त्तियां रक्खी हुई है। उनमें से दो मूर्तियों की बरण बीकी पर के ये लेख हैं। अक्षर बिस जाने से किसी २ जगह पढ़ा नहीं जा सका।

क यह लेख सफण मूर्ति पर है।

## [ < 3 ]

#### [2128]\*

संग १५१० वर्षे ज्येष्ट सुदि ए जोंमे श्रावक मूजी श्राविका सपूरी श्राण फालू श्राण रतनाई पुएयार्थ श्रीवासपूज्य चतुर्मुखविंवं कारितं प्रणश्रीखरतरगन्ने श्रीजिनहर्पसूरिजिः॥

## पञ्चतीचियों पर।

[2129]

संग १५१० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ शनौ श्रोमाल इगा मंत्री वानर जार्या वोकमदे सुन मेला जाग लामी सुग धनणल राजा वडुवादेवसी जाग सिहतैः पितापितामहिनिमित्तं श्रीष्ठादिनाथ पंचतीर्थी विंवं काग श्रीपूर्णिमापके श्रीवीरप्रजसूरियहे श्रीकमलप्रजसूरीणाः सुपदेशेन प्रतिष्ठितं॥ १ मोरवाड़ा वास्तव्य॥

#### [2130]

॥ संवत् १५१७ वर्षे आपाढ सुदि ३ गुरौ श्रीश्रीमाञ्ज्ञातीय व्यण । वस नाण राज् सुण बाडणेन सुत माडणयुतेन पितृव्यहादाश्रेयसे श्रीश्रेयांसाविंवं पूर्णिमाण श्रीगुणधीरस्रिणाः सुपदेशेन कारितं प्रनिष्ठितं विधिना माजली वास्तव्य ।

#### [ 2131 ]

॥ ॐ॥ संवत् १५१० वर्षे माह सु० १० जकेशवंशे गोषवणा गोत्रे सा० समरा पुत्र महिराज जायी रोहणी तत्पुत्र साह सधारेण श्रीष्ठाजिनंदन विवं वारिनं प्रतिष्टिनं श्री खरतरगन्ने श्रीजिननद्रस्रिपटे श्रीजिनचंद्रस्रिजः प्रतिष्टिनं ॥

#### [2132]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ११ वटहरा गोत्रे साट नीमापेमी पुत्रेण माट मृखाकेन

स्ट्रिय चौमुयजी पर खुदा हुला है।

# [ 48 ]

पुत्र समरा विश्विद्दिपरिवारपरिवृतेन स्वपुण्यार्थं श्रीसुविधिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं व श्रीजिनचंद्रसूरिजि:॥

[2133]

॥ संवत् १५३४ वर्षे चैत्रविद १० रवी ॥ श्रीठिएसवंशे ॥ सा० ठाकुर जा० रानादे पुत्र सा० सिहदे सुश्रावकेण जार्या सूरमदे पुत्र खाखण जातृ सा० जेसा वीकम सिहतेन स श्रेयोर्थं श्रीसुमितनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमापके श्रीसूरिनिः ॥

### [2134]

सं० १५६० वर्षे वैशाखसुदि ३ बुधवारे ऊ० ज्ञातीय सा० ईना जार्या रूपणी पू० धृनी जा० धांधलदे पितृमातृश्रेयोर्थ शीतलनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठितं जाषडीया। ज० श्रीगुण पंडस्रुरिजिः ॥

### [2135]

संयम् १६२५ वर्षे ज्येष्ठसुदि १० दिने ककेशवंशे चोपड़ागोत्रे मण ग्रणराज तर्ष्य मण घांपसी नरपुत्र सण सुरताण वर्ष्टमान सण श्रिम्सी जार्या कल्डिमदेव्या श्रीशांतिनाय विषे काराणितं यापितं ......श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनजङसूरिजिः॥

## चाँवीसी पर।

### [2136]

॥ मंद १५१२ वर्षे ज्येष्टवित ए गुरो श्रीश्रीमालङ्गातीय श्रेष्ठ कृंगर जाव वींकलं मुष् दाघा नाद बरुखने मुख्याकेन नाव चमकृ मुख्य जोजा पोला वयरसीयुतेन स्वश्रेयोर्षे श्रीमु विवित्तावादिजीविनन्त्रामिचनुर्विज्ञातिषद्दः श्रीपूर्णिमापके श्रीगुणसमुद्रसूरीणामुष्टेयंत कर्षात्रः प्रतिष्टित्रश्च विविना श्रीर्जूयान् सीणीजयामे ॥ [ १५ ]

## हींकार यंत्र पर । [2137]

॥ संवत् १५५० वर्षे धपलक वास्तव्य जावसी रमादे सुत कान्हा जायी नाई पुत्री ... श्रीसिद्धचकपटः कारितः ॥

त्र्याचार्थ के मूर्त्ति पर। [2138]

ॐ संवत् १४ए३ वर्षे फाल्गुण विद १ दिने श्रीसागरचंडाचार्यमूर्ति प्रतिष्टितं श्रीखर-तरगन्ने श्रीजननद्रसूरिनः ककेशवंशे घु ...गोत्रे साण ..... पुत्र साण राखी ॥

# श्री संभवनाथजी का मंदिर।

त्रश्रह्त । [ 2139 ] ≠

- (१) ॥ ॐ॥ अर्ह् ॥ स्वस्ति श्रीस्तंत्रनपार्श्वनाथपादक हपट्टमेन्यः ॥ प्रत्यकः कहपतृक्तः स्त्रिजगद्धिपतिः पार्श्वनाथो जिनेंद्रः श्रीसंघ स्येप्सितानि प्रथयतु स सदा शक्रचका
- (१) जिवंद्यः । प्रोत्सर्पति प्रकामातिशयिकशलया मंगलश्रीफलाल्याः स्फूर्जिर्द्धमार्थि वल्ल्यो यद्नुपमतमध्यानशीर्षं श्रयंत्यः ॥ १ ॥ श्रीशांतितीर्थकरवासरेश्वरः सुप्रा

<sup>्</sup>यह मंदिर की प्रशस्ति पीछे पापाण में खुदी हुई है। यह भी गद्यपद्यमय ३५ पंक्तियों का एक यड़ा छेस्न है। इसकी लक्ष्याई २ पुत्र शा श्व और चौड़ाई १ फुट ७ श्व है। यह भण्डारकर साहेव के १६०४-५ और १६०५-६ के रिपोर्ट के ए० ६६ नं० ५२ में प्रथम प्रकाशित हुआ था; परन्तु सम्पूर्ण नहीं था। G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० ३ में सम्पूर्ण छवा है।

- (३) तमाविष्कुरुतां स्फुरद्युतिः । यस्य प्रतापादशिवक्तपाक्तये पुण्यप्रकाशः प्रसता सर्वतः ॥ १ ॥ कल्याणकव्ण्डुममेरुभृमिः संपल्लतोल्लासनवारिवादः । प्रजावरताः विवरोहणाद्भः श्री
- (४) संभवेशः शिवतातिरस्तु ॥ ३ ॥ प्रासादित्रतये नत्वा मूलनायत्रयं मुदा। रालकाः मिवाध्यक्तं प्रशिक्तं रचयाम्यहं ॥ ४ ॥ यत्प्राकारवरं विद्योक्य बिलनो म्सेष्ठावनीण स्त्रिप प्रोयत्सेन्यसहस्रप्धर्यहिमदं गेहं हि
- (॥) गोस्तामिनः । जग्नोपायवला वदंत इति ते मुंचंति मानं निजं तच् श्रोजैसममेरः नाम नगरं जीयाज्जनत्रायकं ॥ ५ ॥ वंशो यद्यञ्जनायकैर्नरवरैः श्रोनेमिकृष्णारिः जिर्जनमेन प्रवरावदात निकरेरत्य
- (६) द्विगण्यतः । तेनास्ते खत्तते ग्रणं त्रिज्ञवनं सन्नादतो रंजयेत् कोवा ह्युत्तममानिते । त जपति दशयापदं सर्वतः ॥ ६ ॥ श्रोनेमिनारायणरीहिणेया प्रःखत्रयात् त्रातुमि । प्रिकेशं । प्रतेदिनाः श्रीषु
- ं र्योत्तरास्ते स वर्णनीयो यञ्चानवंशः ॥ ७ ॥ तस्मिन् श्रीयादववंशे । राजक्षीः स्टनर्रस्य म्यानस्तिसंहराजसश्री इदाराजसश्री घटासिंह मूसराज पुत्रदेवराजनामाः संदर्भने स्वत् । त
  - ् नेभ्देसरी गड़ा केसरीव पराक्रमी। वैरिवारणसंहारं यश्चकारासिदंष्ट्रया॥ १॥ श्री एकेसिराज्ञम्सुरस्वच् श्रीखळाणो ज्यतिर्विद्यस्यणकक्तोषण्वार्च श्रीक्रणः १, केल्या । द्राहा
  - ः र वरणह स सकते से कं व्यवालकाणं ये। विवे स्गलकाणे। यशमा मीवाः विवास स्वयातः याः नद्ध्यसिहासनपूर्वशैक्षप्रामोदयोग्युप्रनग्पनायः । श्रीयाः कित्यस स्वयं

वेरितमा निरस्यन् ॥ ३ ॥ इतश्च ॥ चंद्रकुले श्रीखरतरविधिपके ॥ श्रीवर्ध-स्र्रिराजो जाताः क्रमाद्र्वुदपर्वताये । मंत्रीश्वरश्रीविमलानिधानः प्राची-चन चेत्यं ॥ १ ॥ छ

जपुरे ये छेर्क्षत्रराजपर्धि विवादे । प्राप्तं खरतरिवहदं जिनेश्वरास्स्रयो य तनः क्रमेण श्रीजिनचंडस्रिनवांगीवृत्तिकारश्रीस्तंजनपार्श्वनाय ात्राज्य

विशुद्धादिप्रकरणकारश्रीजिनवञ्चत्रस्रिश्रीश्रंविकादेवताप्रकाशित-ीजिनदत्तस्रि श्रीजिनवंद्रस्रिश्रीजिनपतिस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि

इस्रिश्रोजिनकुराखस्रिश्रोजिनपद्मस्रिश्रोजिनखिरस्रिशे नीजिनदासनं प्रजासिनवंतः ॥ ततः । श्रीगत्तखङ्मीधरणे जिनोन

: कछाणवाद्धींदशवाजिनोद्याः पाथोजहंसा अनवञ् जिनोः-प्राराजः कलहंसा इव वज्जीनमताव्जे । सन्मानसहित-

तत्पद्दे ॥ ये सिद्धांतिवचारसारचतुरा यानाश्रयन् पंनिताः ीस्यूबजद्रो मुनिः । येज्यः शं वितनोति शासनसुर।

> हुतं सौजगं ॥ १॥ श्री उज्जयंताचल चित्रक्टमांम-ेशवाक्यान्तिमीपिताः श्राद्धवरैविंहाराः॥ १॥

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

### [ 85 ]

- (१०) जासते वैरितमो निरस्यन् ॥ ३ ॥ इतश्च ॥ चंड्रकुले श्रीखरतरविधिपक्ते ॥ श्रीवर्ध-मानाजिधस्रिराजो जाताः क्रमादर्बुद्पर्वताये । मंत्रीश्वरश्रीविमलाजिधानः प्राची-करद्यद्वनेन चैलं ॥ १ ॥ श्र
- (११) एहिल्लपाटकपुरे यैर्फुर्बनराजपर्षि निवादे । प्राप्तं खरतरिवहदं जिनेश्वरास्सूरयो जङ्गः ॥ १ ॥ तनः क्रमेण श्रीजिनचंद्रसूरिनवांगीवृत्तिकारश्रीस्तंजनपार्श्वनाय प्रकटीकार श्रीत्रप्रतय
- (१९) देवस्रिशीर्षेडविद्युद्धादिप्रकरणकारश्रीजिनवह्नत्रस्रिशीश्रंविकादेवताप्रकाशित-युगप्रधानपद श्रीजिनदत्तस्रि श्रीजिनवेडस्रिश्रीजिनपतिस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि श्रीजिनप्रवो
- (१३) धस्रि श्रीजिनचंडस्रि श्रीजिनकुशस्रिशीजिनपद्मस्रिशीजिनस्वि श्रीजिनस्वि श्रीजिनचंडस्रियः । श्रीजिनसासनं प्रचासिनवंनः ॥ ततः । श्रीगृहसङ्गीधरणे जिनो-दयाः प्रकाशित
- (१४) प्राक्तसत्ताजिनोद्याः । कञ्चाणवाद्धीदेशवाजिनोद्याः पात्रोजहंसा श्रमवञ् जिनो-दयाः ॥ १ ॥ जिनराजसुरिराजः कलहंसा इव वजुर्जिनमनावने । सन्मानसहिन-गत्तयः सदाम
- (१५) राख।श्रिता विमलाः ॥१॥ तत्पष्टे ॥ ये सिखांतविचारसारचतुरा यानाश्रयन् पंनिनाः सत्यं शीलंगुणेन चैरनुकृतः श्रीस्यूलनङो मुनिः । येज्यः शं वितनोति शासनसुर। श्रीसंपदीक्षियं
- (१६) तो येषां सार्वजनीनमाप्तवचनं येण्वद्धनं सीजगं ॥१॥ श्रीठज्ञयंनाचस्रचित्रकृटमांन-व्यपूर्जीवरमुख्यकेषु । स्थानेषु येषामु रदेशवास्याहिर्माणिताः श्रास्टवर्गवंद्वागः ॥ २॥ श्राणित्व

- (१९) पाटकपुरप्रमुखस्थानेषु थैरकार्यंत । श्रीङ्गानरत्नकोशा विधिपक्तश्राद्धसंघेन ॥३॥ मंभपङ्गगप्रव्हादनपुरतलपाटकादिनगरेषु । यैर्जिनवराविवानां विधिप्रतिष्ठाः क्रियंते स्म ॥ ४ ॥ यैर्नि
- (१७) जबुद्धानेकांतजयपताकादिका महायंथाः। पाठ्यंते च विशेषावस्यकमुख्या अपि मुनीनां ॥ ८ ॥ कर्मत्रकृतिप्रमुखयंथार्थविचारसारकथनेन । परपक्मुनीनामिष यैश्चित्तचमत्कृतिः क्रिय
- (१ए) ते ॥ ६ ॥ वत्रधरवैरिसिंइ इयंवकदासिक्तिंन् इमिहपालैः । येषां चरणद्वंद्वं प्रणम्यते जित्तपूरेण ॥ ७ ॥ शमदमसंयमिनधयः सिद्धांतसमुद्धपारहश्वानः । श्रीजिनजङ् यतीं इस विजयंते ते
- (२०) गणाधीशाः ॥ ७ ॥ इति श्रीग्रुरुवएर्णनाष्ट्रकं ॥ इतश्च ॥ श्रीमान् केशवंशोयं वर्षतां सरलाश्यः । नरमुक्ताफलं यत्र जायते जनमंडनं ॥ १ ॥ तस्मिञ् श्रीजकेशवंशे चोपमागोत्रे । सा० हे
- (११) मराजः तदंगजः सा० पूनाकस्तदात्मजः सा० दोताख्यस्तत्पुत्राः सा० सोहड कमेण गणदेव महिपा सा० पांचा सा० ठाकुरसिंहनामानः षट्। तत्र सा० पांचा नार्या रूपादे तत्पुत्रा इमे य
- (२२) था ॥ शिवराजमहीराजद्योद्धाद्याषणनामकाः । चत्वारः श्रीचतुर्वर्गसाधकाः संित पांचयः ॥ १ ॥ एतेषां जिमनी श्राविका गेद्धी । तत्र सा० शिवा जार्या सूड्वदे त्योः पुत्रः थिराख्यः पुत्री हीराई
- (१३) महिरा जार्या महघवदे तयोरंगजाः सादा सहसा साजणाख्याः सुते नारंगदेवह्हीः नाम्न्यौ । लोलाजार्या लीलादे पुत्रौ सहसपालमेलाकौ पुत्रो लपाई । लाषण जार्या लपमादे तदारमजाः

- (१४) शिखरा समरा मालाख्याः ॥ इत्यादिवरिवारेण संयुताः श्रावका इमे । कुर्वति धर्म-कार्याणि शासनोन्नतिहेतवे ॥ १ ॥ विक्रमवर्षचतुर्दशसप्ताशोतौ विनिर्ममे यात्रा । शत्रुंजयरैवतगिरितीर्थे संघा
- (१५) न्वितैरेक्तिः ॥ १ ॥ पंचम्युद्यापनं चक्रे वत्सरे नवतौ पुनः । चतुर्क्तिर्वाधवैरेक्तिश्चतुर्घा धर्मकारकैः ॥ ३॥ अघ संवत् १४ए४ वर्षे श्रीवैरिसिंहराज्वराज्ये श्रीजनन्न इस्रीणा-मुपदेशेन नवीनः प्रासा
- (१६) दः कारितः । ततः संवत् १४ए७ वर्षे कुंकुमपत्रिकािः सर्वदेशवास्तव्यपरः सहस्र श्रावकानामंत्र्य प्रतिष्ठामहोत्सवः सा० शिवाधैः कारितः । तत्र च महिस श्रोजिन-जदस्रितः श्रीसंज्ञवनाथ प्रमु
- (१९) खिंवानि २०० प्रतिष्ठितानि प्रासादश्च ध्वजशेखरः प्रतिष्ठितः । तत्र श्रीसंज्ञवनाथो मूलनायकरवेन स्थापितः । तत्र चावसरे सा० शिवामिहरालोलालापणश्राद्धेः दिन ७ साधिमेकवारसख्यं कृतं राज
- (२०) ख श्रीवैरासिंहेन साकं श्रीसंघो विविधवस्त्रेः परिधापितः। राजलश्रीवैरासिंहेनापि चस्वारस्ते वांधवाः स्ववांधववद्धस्त्रालंकारादिदानेन सम्मानिता इति ॥ श्रय जिन-प्रतिपाश्चों राजतां यत्प्र
- (१ए) सादात् सकलसुकृतकार्यं सिध्यति ध्यायकानां । जिनकृशतमुनींझास्ते जयंतु जिलोक्यां खरतरविधिपक्ते तन्त्रते ये सुम्वानि ॥ १ ॥ सरस्यामिव रोदस्यां पुष्पदंता विराजतः । इंसवन्नं
- (२०) द्तासावत् प्रासादः संसवेशितः॥ १॥ प्रामाद्कारकाणां प्रासाद्विधिप्रतिष्टितिः कराणां। सूरीणां श्रास्तानां दिने दिने वर्कतां संयत्॥ ३॥ सेवाय विजगजनात्र जिन्देर्वच्ध्रंगमूखे स्पिता

- (३१) दंडव्याजभृतस्त्रयः सुपुरुषा त्र्यामंत्रयंति ध्रुवं । प्रेंखोलद्ध्वजपाणिजी रणरणदंशिक् नादेन तत् प्रासादित्रतयं त्रिलोकतिलकं वंदे मुदाहं त्रिधा ॥ ४ ॥ प्रासादित्रतं नंद्यात् त्रिलोकीतल
- (३१) मंडनं । त्रिविधेन त्रिधा शुख्ला वंदितं त्रिजगडजनै: ॥ ५ सौताग्यनाग्यनिध्यो मम विद्यादायकाः कविगजेंद्राः । श्रीजयसागरग्रको विजयेते वाचकगरिष्टः॥६॥ तच्शिष्यो वा
- (३३) चनाचार्यो वर्त्तते सोमकुंजरः। प्रशस्तिर्विहिता तेन वाचनीया विचक्त्रणैः॥॥॥ श्रीः॥श्रीः॥श्रीः॥ खिखिता च पंज्ञानुप्रजगणिना॥ सर्वसंख्यायां कित्तिवानि ३३॥ शुनं जवतु संघस्य
- (२४) ॥ ७ ॥ जिनसेनगणिश्चात्र चैत्ये कार्षीद् बहूद्यमं । सूत्रभृच्शिवदेवेन प्रशस्तिहरः कारि च ॥ १ ॥ प्रासादे क्रियमाणेथ बहुविध्नोपशांतये । विकानं रचयामास जिनसेनो
- (३५) महामुनि: ॥ १ ॥ शुनं।

### पहिका पर।

[2140]#

संवत् १५१० वर्षे वैशापसुदि १० दिने राजलश्रीवयरसिंहपुत्रराजलश्रीचाचिगदेवित्रयः राज्ये चोपडा गोत्रे सा० सिवराजमहिराजलोलाबांधव सं० लाषणसुश्रावकेण सं० शिंग सं० सहसा सं० सहजपाल सा० सिवरा सा० समरामालासहणाकुंरापौत्रश्रीकरण उदयकरणप्रमुखः

यह पहिका पीले पापाण पर खुटी हुई है। इसकी लम्बाई अन्दाज़ पा फुट और चौड़ाई 8॥ फुट है-और इन सम पहिकार्य पर प्रायः एकही त्यह की कारीयरी है।

# तपपहिका पर।

[2144]\*

(सिरोभाग में)

(१) ..... रत्नमूर्त्तिं गणि ॥ वाण जितसेन गणि। पंण हर्पजङ्गणि। मेरुषुंदर गणि जयाकरगणि जीवदेव ग .....

(मध्यभाग में)

|          |            | (ॐ) मार्गशिर्ध वदि॥      |     |                                                                                                                               |
|----------|------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>स</b> | ર          | <b>ए जम्मो सुविह्स्स</b> | ত   | 3                                                                                                                             |
| ਰ        | ₹          | ६ दिक्ला सुविहिस्स       | ত্ত | र                                                                                                                             |
| ভ        |            | २० दिकला वद्धमाणस्स      | ত্ত | র্                                                                                                                            |
| ভ        | হ          |                          |     |                                                                                                                               |
|          |            | ॐ मार्गशीर्ष सुदि॥       | •   |                                                                                                                               |
|          |            | १० जम्मोत्ररस्स          | उ   | <b>₹</b>                                                                                                                      |
| ু ত      | 2          | ११ दिक्ला अरस्स          | ੁਰ  | 2                                                                                                                             |
| ত্ত      | २ ं        | ११ नाणं निमस्स 📜         | ভ   | 9                                                                                                                             |
|          | ज ज ज<br>ं | छ २                      | छ १ | ज १ ६ दिक्खा सुविहिस्स ज<br>ज १ १० दिक्खा बद्धमाणस्स ज<br>ज १<br>ॐ मार्गशीर्ष सुदि॥<br>१० जम्मोत्रशस्स ज<br>११ दिक्खा अरस्स ज |

अ यह तपपट्टिका पीले पापाण में ख़ुदी हुई है। इसके शिरोभाग के दोनो तरफ का कुछ २ अंश टूट गया है। सर्वी त्रमाई २ फुट १० इञ्च और चौड़ाई १ फुट १०॥ इञ्च है। इसमे वांये तरफ प्रथम २४ तीर्थंकरों के स्यवन, जन्म, दोश्ला की ज्ञान चार कल्याणक की तिथियां कार्त्तिक वदि से आध्विन सुदि तक महीने के हिसाव से खुदी हुई हैं। इसके बाद तीर्थ करी मोश कल्याणक तिथियां भी महीनेवार हैं। दाहिने तरफ प्रथम ६ तपों के कोठे वने हुये हैं। फिर इनके नियमादि खुदे हुये हैं। हार्व नीचे वज्रमध्य और यवमध्य तथों के नकरो हैं और एक तरफ श्रीमहावीर तथ का कोठा खुदा हुआ है और इन सभों के नीचे हो और में क्षेत्र हैं। जो अंश ट्रूट गये हैं, उनकी पूर्ति () में दी गई है। आबू तीर्थ में भो ऐसा पंच कत्याणकों का महीतेवार हैत है। लेख के पोप सुदि में '११ नाणं अभितंदणस्स' और '१४ नाणं अजियस्स' खुदे हैं। ये भ्रम हैं। अंक '११' के वदले '१४' और

क्<sub>रथे</sub> के स्थान पर '११' होना चाहिये।

# जैसलमेर-श्री संभवनाथ मंदिर तपपदिका (नं० २९४४)

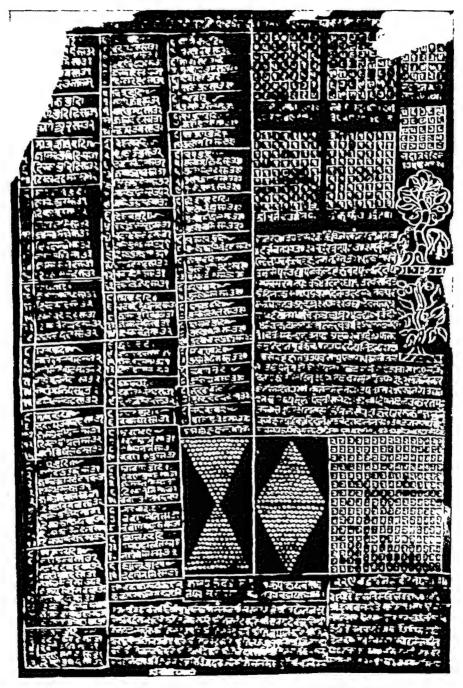

SHRI SAMBHAVANATH TEMPLE-JAISALMER.

# [ ४३ ]

| ११ जम्मो मिह्नस्स           | ত ₹      | 🕉 माघ विद् ॥                              |     |            |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|------------|
| ११ दिक्खा मिह्नस्स          | ত হ      | ६ चवणं पजमप्पहस्स                         | ত্ত | ?          |
| ११ नाणं मि्सस               | उं ३     | ११ जम्मो सीयबस्स                          | ত্ত | ?          |
| १४ जम्मो संजवस्स            | <b>ভ</b> | <b>१</b> २ दिक्ला सीयल्स्स                | ত্ত | হ          |
| रप दिक्खा संजवस्स           | ত হ      | रए नाणं सिक्तं नवस्स                      | ত্ত | হ্         |
|                             | -        | by the second section                     |     |            |
| 🕉 पोप विद् ॥                |          | ॐ माघ सुदि ॥                              |     |            |
| १० जम्मो पासनाहस्स          | ভ ?      | श् नाणं वासुपुज् <del>नस्</del> स         | ভ   | ?          |
| ११ दिक्खा पासस्स            | ত ই      | १ जम्भो अजिनंदणस्स                        | ত্ত | 7          |
| ११ जम्मो चंदप्पहस्स         | ভ ং      | ३ जम्मो धम्मस्स                           | ভ   | 3          |
| १३ दिक्खा चंदप्पहस्स        | ত থ      | ३ जम्मो विमलस्स                           | ভ   | Ź          |
| रध नाणं सीयबस्स             | ত হ      | <b>४ दिक्खा विमलस्त</b>                   | ত্ত | र          |
|                             |          | ण जम्मो अंजियस्स<br>•                     | ভ   | ₹          |
| ॐ पाय सुदि ॥                |          | ए दिक्खा अजियस्स                          | ভ্ৰ | ર          |
| ६ नाणं विमलनाहरस            | ত হ      | ११ दिक्ला अजिनंदणस्स                      | ভ   | <b>.</b> 2 |
| ए नाणं संतिनाहस्स           | छ १      | <b>१३ दिक्ला धम्मना</b> हस्स <sup>े</sup> | ত্ত | ર          |
| ११(१४) नाणं अजिनंदणः        | स्स ज १  |                                           |     |            |
| <b>१४(११) ना</b> णं ऋजियस्स | च १      | ॐ फाग्रण वदि ॥                            |     |            |
| १५ नाणं धम्मनाइस्स          | च १      | ६ नाणं सुपासस्स                           | ভ   | হ          |
|                             | ~        | प्रनाणं चंदप्पहस्त                        | ত্ত | R          |
|                             |          |                                           |     |            |

| ए ववणं सुविहिस्स उ            | k jà       | 🌣 चैत्र सुदि ॥            |          |   |
|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|---|
| ११ नाएं उसनस्स उ              | ₹ ₹        | नाणं कुंथस्स              | ਰ        | ą |
| ११ जम्मो सिद्धं जवस्स उ       | <b>!</b>   | १ नाणं सुमयस्स 🦠          | ਰ        | र |
| ११ नाणं सुवयस्स उ             | र १        | ३ जम्मो वीरस्स            | ਰ        | ₹ |
| १३ दिक्ला सिक्संजनस्स उ       | र १        | ५ नाणं प <b>ज</b> मस्स    | न        | र |
| १४ जम्मो वासुपुज्जस्स उ       | 3          |                           |          |   |
| १५ दिक्खा वासुपुज्जस्स उ      | ₹ ;        | 🅉 वैशाख वदि॥              |          |   |
|                               | ι          | । दिक्खा कुंग्रुस्स       | न        | Q |
| ॐ फाग्रण सुदि ॥               | 1          | ६ चवणं सीयसस्स            | उ        | 3 |
| १ चवणं छारहस्स उ र            | र          | उनमो श्रंषतस्स            | ত        | 3 |
| ध चवणं मिह्नस्स उ १           | ₹8         | विक्ला व्यणंतस्स          | ਰ        | र |
| <b>ए चवणं संजवस्स</b> उ १     | \$\$       | नाणं श्रणंतस्स            | <b>उ</b> | १ |
| ११ दिक्खा सुवयस्स 😈 २         |            | ध जम्मो क्रंथुनाह्स्स     | ত        | 3 |
| Control of the Control        |            |                           |          |   |
| ॐ चैत्र वदि॥                  | 3          | 🌣 वैशाख सुदि॥             |          |   |
| ध चवणं पास <del>र</del> स ज   | ₹ 8        | । चवणं छात्रिनंदणस्स      | ਭ ਂ      | 3 |
| ध नाणं पास <b>स्स</b> ज       | ३ :        | ववणं धम्मनाहस्स           | <b></b>  | 3 |
| <b>ए चवणं चंदप्पह्स्स</b> ज   | <b>?</b> ( | जम्मो सुमइस्स             | ত্ত      | < |
| ण जम्मो रिस <del>हस्स</del> उ | <b>?</b> 0 | दिक्खा सुमइस्स            | ব        | 3 |
| <b>७ दिक्ला रिसह्स्स</b> ७ :  | ₹ १        | o नाणं वीर <del>र</del> स | ਰ        | Z |

# [ १५ ]

| ११ चवणं विमलस्स                                                                             | ਭ               | 3        | ॐ श्रावण वदि ॥                                                                       |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| १३ चवणं अजियस्स                                                                             | ভ               | 3        | <b>७ चवणं</b> अणंतस्स                                                                | ত্ত | ξ        |
|                                                                                             | -               |          | ण जम्मो नमिस्स <sup>ं</sup>                                                          | ভ   | ζ        |
| ॐ ज्येष्ठ वदि ॥                                                                             |                 |          | ए चवणं कुंधुस्त                                                                      | ভ   | 3        |
| ६ चवणं सिद्धंनवस्त                                                                          | ਚ               | 3        |                                                                                      |     |          |
| ण <sup>ः</sup> जम्मो मुणिसुवय                                                               | ভ               | 3        | ॐ श्रावण सुदि ॥                                                                      |     |          |
| १३ जम्मो संतिस्स                                                                            | ভ               | 3        | १ चवणं सुमइस्त                                                                       | ভ   | . 3      |
| १४ दि्का संतिस्त                                                                            | ভ               | হ        | <b>५ जम्मो न</b> मिस्स                                                               | ত্ত | 3        |
| -                                                                                           |                 |          | ६ दिस्का नेमिस्स                                                                     | ਰ   | ষ        |
| " <u> </u>                                                                                  |                 |          | 311                                                                                  |     |          |
| ॐ ज्येष्ठ सुदि ॥                                                                            | -               |          | १५ चवणं मुणिसुवयस्स                                                                  |     | ٠ ٢      |
| ॐ ज्यष्ट स्नाद ॥<br>ए चवणं वासुपुज्जस्स                                                     | ভ               | ₹        | रेप चवण मुग्णसुवयस्स                                                                 |     | ٠ ٢      |
|                                                                                             |                 |          | रेप चवण मुाणसुवयस्स<br>——<br>ॐ जाड्या वदि ॥                                          |     | ٠ ٢      |
| ए चवणं वासुपुजस्स                                                                           | ভণ              | ₹        |                                                                                      | ਰ   |          |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स<br>११ जम्मो सुपासस्स                                                    | ভণ              | र        | ॐ नाड्वा वदि ॥                                                                       | -   | ₹        |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स<br>११ जम्मो सुपासस्स                                                    | ভণ              | र        | ॐ जाड्या विद् ॥<br>७ चवणं संतिस्त                                                    | ਭ   | ₹        |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स<br>११ जम्मो सुपासस्स<br>१३ दिस्का सुपासस्स<br>——                        | चप<br>चप        | ₹        | ॐ जाड्या विद् ॥<br>७ चवणं संतिस्त                                                    | ਭ   | ₹        |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स ११ जम्मो सुपासस्स १३ दिस्का सुपासस्स ——— ॐ आषाङ वदि॥                    | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | ॐ जाड्या विद् ॥<br>७ चवणं संतिस्त<br>० चवणं सुपासस्त<br>———<br>ॐ आसोज विद् ॥         | ਭ   | <b>?</b> |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स ११ जम्मो सुपासस्स १३ दिस्का सुपासस्स ——— ॐ आषाढ़ वदि ॥ ४ चवणं जसजनाहस्स | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | ॐ जाड़वा विद ॥  ७ चवणं संतिस्त  ० चवणं सुपासस्त  ॐ श्रासोज विद ॥  १३ गवजापहार वीरस्स | ভ ভ | <<br><   |
| ए चवणं वासुपुज्ञस्स ११ जम्मो सुपासस्स १३ दिस्का सुपासस्स ——— ॐ आषाढ़ वदि ॥ ४ चवणं जसजनाहस्स | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | ॐ जाड़वा विद ॥  ७ चवणं संतिस्त  ० चवणं सुपासस्त  ॐ श्रासोज विद ॥  १३ गवजापहार वीरस्स | ত ত | <<br><   |

[ १६ ]

# इति चवेण जम्म दीका क्ञानकख्याणकानि समाप्तानि ।

|                                         |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ॐ कार्त्तिक वदि॥                        | •    | ॐ चैत्र सुदि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रेप मुक्तो वीरस्स                       | ত ই  | <ul><li>थ मुक्तो श्रजियस्त उ ३०</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -                                       |      | ्य मुक्तो संजवस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ॐ मागसिर वदि॥                           |      | <b>५ मुको अ</b> णंतस्त उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ११ मुक्तो पजमस्त                        | ज ३० | ए मुको सुमइस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>April 1997</b>                       |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ॐ मागसिर सुदि॥                          | •    | ॐ वैशाख वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १० मुक्तो श्ररस्त                       | च ३० | १ मुको कुंथुस्त उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gangle souther solvers                  |      | २ मुको सीयलस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ॐ माइ वदि॥                              |      | १० मुक्तो निमस्त उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १३ मुको उसनस्त                          | च ६  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                       |      | ॐ वैशाख सुदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ॐ फाग्रण विद ॥                          |      | ७ मुको श्रजिनंदनस्त ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul><li>मुको सुपासस्त</li></ul>         | ত ३০ | Street, Street |
| *************************************** |      | ॐ ज्येष्ठ विद् ॥ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ॐ फाग्रण सुदि ॥                         |      | <sup>9</sup> मुक्तो मुणिसुबयस्स <sup>३०</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १२ मुक्तो मि्सस                         | ज ३० | १३ मुको संतिस्स उप ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ॐ स्त्रापाढ विद्।। ७ मुक्तो विमसस्त ज ३०

ॐ श्राषाढ़ सुदि ॥ ए मुक्को नेमिस्स छ ३० १४ मुक्को वासपुज्जस्स ३०

ॐ श्रावण वदि ॥

|     |   |    |          | -        |          |            |
|-----|---|----|----------|----------|----------|------------|
| ٤   | ર | 3  | ઇ        | ų        | ų        | •          |
| છ   | ય | દ્ | 3        | १        | ર        | 3          |
|     | ŧ | २  | 3        | 8        | -24      | .š.        |
| , 3 | B | ч  | Ę        | •        | <b>१</b> | २          |
| === | • | 1  | 2        | 3        | ક        | Ų          |
| २   | 3 | 8  | <u> </u> | <b>E</b> | -3       | <b>.</b> { |
| · · | ŧ | 9  | ٠ ٤      | 2        | 3        | ន          |

महाजङ तपः । दिन १६६ पारणा ४२ ॥ धी ॥ ३ मुक्लो सेयंसस्स उ ३०

ॐ श्रावण सुदि ॥ ए मुक्तो पासस्स च ३०

ॐ जाड़वा विद ॥ ९ मुक्को चंदणहस्स उ३

ॐ नाड्या सुदि॥

ए मुक्तो सुविहस्स उ ३०

इति मोक्तकट्याणक

| ч   | , Ę    | . 3 | 6  | ٤  | १०   | , ११  |
|-----|--------|-----|----|----|------|-------|
| 2   | 3      | 20  | ११ | 4  | Ę    | •     |
| ११  | ષ      | Ę   | 9  | 2  | E    | \$e . |
| 6   | ٤.     | ٤ . | १० | ११ | ų.   | 3     |
| १०  | -{ ! ! | · · | £  | 9  |      | ŧ     |
| £ . | . s    | 6   | 2  | १० | रृष् | •     |
| E   | Şe     | ११  | ٠  | ŧ  | 3    | ٤,    |

सर्वतो जङ्गतपः। हिन ६६२ पारणा ४६ ॥ छ॥

# [ १६ ]

# इति चवेण जम्म दीका ज्ञानकल्याणकानि समाप्तानि।

| ॐ कार्त्तिक वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | ॐ चैत्र सुदि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५ मुको वीरस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ত ই    | <ul> <li>थ मुको छाजियस्स उ ३०</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>५ मुको संजवस्स उ</b> ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ॐ मागसिर वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>५ मुक्तो अ</b> णंतस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११ मुको पजमस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | च ३०   | ए मुको सुमइस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compression of the Compression o |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ॐंमागसिर सुदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ॐ वैशाख वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| र० मुक्तो अरस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च्र ३० | <b>१ मुको कुं</b> युस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | २ मुको सीयलस्स उ <sup>३०</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ॐ माइ वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | १० मुक्तो निमस्स उ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १३ मुक्तो उसनस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ज ६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affilia patient, specima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ॐ वैशाख सुदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ॐ फाग्रुण वदि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | मुको श्रितनंदनस्त ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>9</sup> मुक्तो सुपासस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ভ ३০   | - Control of the Cont |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | .ॐ ज्येष्ठ विद्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ॐ फाग्रण सुदि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <sup>9</sup> मुको मुणिसुद्वयस्त <sup>३०</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १२ मुक्तो मि्सस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ভ ३০   | १३ मुको संतिस्स उप ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| - | -   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
| 1 | २   | 3 | 8 | 4 |
| 3 | 8   | ų | ٤ | 2 |
|   | ্ ৪ | २ | 3 | 8 |
| 2 | 3   | ន | ч | 8 |
| 8 | 4   | १ | 2 | 3 |

न्नड दिन ७५ पारणा २५॥ छ॥

| 3        | 8 | 8  | 8 | 1 8 | 1 | 1 8 |
|----------|---|----|---|-----|---|-----|
| 8        | 8 | 8  | ? | १   | १ | 8   |
| <b>१</b> | 8 | १  | 8 | 8   | १ | 8   |
| 8        | 2 | १  | 2 | 2   | 8 | 8   |
| १        | १ | १  | 0 | १   | १ | 8   |
| १        | 8 | ٤  | १ | १   | १ | 8   |
| १        | 8 | १  | १ | १   | १ | ٤   |
| 8        | १ | ₹. | १ | १   | १ | 8   |
| १        | 8 | १  | 8 | १   | 8 | 3   |

श्रीधर्म चतुर्थ तपः।

| - { eq | 1 4 | •  | 6 | 1 : | -   |
|--------|-----|----|---|-----|-----|
|        | 1   | *  | 4 | Ę   | -   |
|        | 13  | 4  | • | ۵   | - 1 |
| *      | •   | 2  | Ę | ષ   |     |
| 4      | 8   | eq | É | 9   |     |

जड़ोत्तर दिन १८५ पारण २५

| 3   | 3 8 |   | 1 8      | 1 2 | १   | 1 8 |
|-----|-----|---|----------|-----|-----|-----|
| १   | १   | 8 | १        | 2   | 1 8 | 2   |
| १   | 2   | १ | 1        | १   | : १ | 2   |
| 8   | ٤   | 8 | १        | १   | 1-1 | 2   |
| 1 8 | १   | 2 | १        | १   | : १ | 1   |
| 8   | १   | १ | १        | 0   | 2   | ?   |
| 2   | १   | १ | १        | १   | 2   | 1   |
| १   | १   | १ | १        | ٤   | 8   | 1   |
| 8   | ٤ ' | १ | <b>१</b> | १   | 8   | 3   |

श्रीकर्म चतुर्थः तवः॥

### [ 50]

- (१) झानतपः । उपवास ३ शक्ति विना एकांतर झानपूजा
- (२) ॥ दर्शनतपः । छ० ३ ॥ चारित्र तपः । छ०३ पूर्वरीत्या
- (३) । सीनास्य कष्टपष्ट्रहा एकांत्ररित उ० १५ एका० १५ चे
- ( ४ ) जमासे परं ज्यापने कल्पच्हां बनफलादि दीया
- ( ए ) ॥ समवन्यम नपः । वर्ष ४ । दिन १६ । १६ जपवास निही
- (६) श्रांबिल एकामणा । पर्युपणा दिने जपवासः ॥ तथा पर
- ( ७ ) म मूपण नपु खाचाम्ख ३२ पा० ३२ जवा० देवस्य भूप
- ( ७ ) णानि दीयंने ॥ धर्मेचकु आचाम्ब २४ उद्या० चकं दी०
- ( ए ) ॥ धर्मेचकवालतपः । अष्टम १ चतुर्घ ३७ पारणे सुनिदा
- (१०) नं। वत्रीस कल्याण ज तपः। अष्टम १ चतुर्घ ३१ पारण
- (११) क मुनिदानपूर्वकं च। एतत्तपा द्रयं दाखिद्रनाशकं।
- (११) असोगवृक्तपु जपवास १७ एका० १५ आसोज मा
- (१३) से ॥ ज्यापने अशोको द्रीयते ॥ तथा ठमास्रो तिप जपवास १०० साक्तिं
- (१४) विना एकांतरित दिन ३६०॥ तथा वरसी तिप उप० ३६० साक्त विना ए
- (१५) कांतरित दिन ७२०॥ तथा पंच मेरु तपः जपवास १५ एकांतरे। जया।
- (१६) पने स्वर्णमय मेरु । पंचवीस नेदः । क्रांतादि ॥ तथा नवकार तपः
- (१९) उपवास ३० एकांतरे । सक्तिं विना संपदाक्तरे पारणकं ॥ ज्ञानार्धे
- (१७) स्वर्णोक्रर पिंकादि दानं तथा चंद्रणवालातपः ३ उ० उजमण्य स्वर्ण
- (१ए) रूप्यमय सूर्य को माला दीयंते ॥ असुत्यष्टमी जङ आहे आहमे उ० ४ उन्ह्या मोदकं।

00000.000000000

कुष्णपद्गे वज्रमध्य तपः॥ स्यायनः॥ छ॥

शुक्क**्के यवमध्य** तपः॥ चन्द्रायणः॥ छ॥

|     |      |          |          |              |     | •            |          |          |            |                  |         |          |    |                |
|-----|------|----------|----------|--------------|-----|--------------|----------|----------|------------|------------------|---------|----------|----|----------------|
| २   | २    | 2        | २        | २            | २   | २            | ; २      | 2        | 2          | 1 2              | ્ર      | ं २      | 2  | २              |
| ર   | २    | 2        | २        | २            | २   | २            | 2        | २        | २          | २                | २       | २        | २  | २              |
| २   | ર    | २        | २        | 3            | २   | २            | , २      | २        | २          | 2                | 2       | ् २      | 2  | 2              |
| २   | २    | २        | 2        | २            | २   | २            | २        | २        | २          | २                | ' २     | २        | २  | २              |
| २   | २    | २        | २        | २            | 2   | २            | २        | , २      | 2          | २                | २       | २        | 2  | २              |
| २   | २    | 2        | 2        | २            | २   | २            | २        | ર        | 3          | २                | २       | २        | ર  | ર              |
| 2   | ર    | २        | 2        | २            | २   | २            | २        | ર્       | , 2        | २                | ٠ ٦     | २        | 2  | ર              |
| 2   | २    | 2        | 2        | 2            | २   | २            | २        | , २      | 3          | ٦.               | ર્      | २        | २  | ર              |
| े्र | २    | ३        | 2        | २            | 2   | २            | ર        | , २      | ર          | २                | ર્      | 2        | ર્ | 2              |
| 2   | २    | , २      | 2,       | २            | २   | २            | ર        | 2        | ર          | ર્               | ર્      | २        | 2  | 3              |
| 2   | २    | · २      | 2        | २            | 2   | ર            | २        | 2        | 3          | ર                | ٦,      | , ३      | 3  | , <del>,</del> |
| 2   | २    | 2        | ર        | 2            | २   | , २          | २        | 3        | ર          | <b>ર</b>         | ঽ       | <b>ર</b> | २  | ર              |
| 3   | ं २  | २        | ٦,       | <b>ર</b>     | २   | ્ર           | 3        | হ        | ٦,         | ર,               | হ       | ર        | २  | ર              |
| 3   | २    | <b>ર</b> | <b>ર</b> | 2            | २   | <b>ર</b>     | <b>ર</b> | २        | ۶,         | - <del>-</del> - | ર       | •        | ર  | ર              |
| ₹   | २    | <b>ર</b> | <u>۶</u> | ₹            | 2   | <b>२</b><br> | ٦,       | 2        | २          | ٦.               | Ę       | ર        | =  | ર              |
| , 국 | ļ P, | <b>ર</b> | ٦        | <b>२</b><br> | , 7 | <b>२</b>     | =        | <u>ې</u> | ∕ૈર<br>— — | <b>ર</b>         | ર<br>—— | 2.       | ?  | 5              |
|     |      |          |          |              |     |              |          |          |            |                  |         |          |    |                |

११ए वह भी महाबीर नपः ॥ व ॥

### ( नीचे भाग में )

- (१) ॐ॥ श्रीमहावीरतीर्थं श्रीसुधम्मस्वामिसंताने श्रीखरतरगष्ठे श्रीडयोतनस्
- (२) रि। श्रीवर्द्धमानस्रि। श्रीजिनेश्वरस्रि श्रीजिनचंडस्रि। श्रीयनगरेग स्रि। श्री
- (३) जिनवल्लतस्रि । श्रीजिनदत्त स्रि । श्रीजिनवंड स्रि । श्रीजिनवित्स्रि । श्री जिने
- (४) श्वर सुरि। श्रीजिनप्रवेष सूरि। श्रीजिनचंड सूरि। श्रीजिनकुश्व सूरि। श्रीजिनपर्म
- (॥) सृरि। श्रीजिनसम्बाध स्रि। श्रीजिनचंड स्रि। श्रीजिनोदय स्रि। श्रीजिन राज सृरि सुगु
- (६) रवहालंकार श्रीजिनचड सूरि विजय राज्ये श्री जेसलमेरु डुर्गे श्री चा<sup>चिगर</sup>
- ( 5 ) ये पृथियीं ज्ञामित सित संवत् १५०५ वर्षे
- ( ६ ) श्री शंववालगात्रे सा० पेया पुत्र सा० श्रासराज
- 🖙 📝 उद्यंया मा॰ येता मा॰ पाता जनन्या गेली श्रावि
- २ १० / क्या वाचनाचार्य गतनमृत्तिगणि सङ्घरे
- १११ देश वाट जिनमनगणि रम्यं खनेन श्री त
  - 🏊 🤫 एडिका कारिता। बिखिता च पंण सेहसुंद
  - ः र र तिता । इतमन्तु ॥ मक्तिवीच्यमाना चिरं नंद्यात्
  - के अर्चान्यसम्ब

### [ 33 ]

## मूर्तियों पर।

#### [2145]#

- (१) ॥ ॐ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष विद ३ बुधवारे श्री क्रकेशवंशे ।
- (१) ॥ चोपड़ागोत्रे साण दीतारमज साण पांचा तक्षार्था रूपी तरपुत्र साण सिवराज महिराजलोखालाप ।
- (३) ॥ णसुश्रावकै: पुत्र थिरासद् सासद् जपालसिपराष्ट्रमुरापरिवारसहितैः कायोत्सर्गस्था
- (४) ॥ श्रीपार्श्वनायप्रिमा कारिता स्वपुण्यार्थ सा० लेखा जार्या लीलादे गुणकादे ॥ प्रतिष्टिता खर-
- ( ५ ) ॥ तरगञ्च श्रीजनगजसूरिषटे श्रीजिन नडसूरिनिः ॥ श्री जैसलमेरुनमे ( गरे ) श्रीवैरिसिंहराज्ये ॥

### [2146]+

- (१) ॥ ॐ ॥ संग्रथण वर्षे मार्गशीर्ष विद ३ दिने बुधवारे श्रीक्रकेशवंशे चापड़ागोत्रे सा दीता
- (१) रमज सा॰ पांचा तक्कार्या रूपी तरपुकैः सा॰ सिवराजमहिराजलालाखापणसुन्नाः वकैः पुत्र घरा
- (३) सहसासहजपाछिसपरासमराष्ट्रमुरापरिवारसिहिनः कायोरमर्गिन्यना श्रीमुरार्श्व प्रतिमा

ह मंदिर है। संसंटर में पोरे पाताण की याद नरम सड़ी समय जायोजना मिन के करण कों में पर यह तेस सुता हुए हैं। मुर्त्ति तमसम ५ फुट कवी और १॥ फुट चौड़ी हैं

<sup>ं</sup> मंदिर थे स्वमंद्रप में व्यक्ति तस्क की पायाण की यही सकता वहा बातातका सनि के द्वारा दी के पर है जिस है। तुना है। इत्यक्ति वीदार वाहे तक का सुन्ति के बरावर है।

## [ 88 ]

- ( ध ) सुगुणालंकारिता श्रीलापण जार्या लषमादे श्राविकया प्रतिष्ठिता श्री जेसलेह
- ( ५ ) महाङ्गें श्रीवयरसिंहविजयराज्ये श्रीखरतरगृष्ठे श्रीनवांगवृत्तिकारशीश्राय
- (६) देवश्रेयोर्थं प्रकटी कारिता व्यजयदेवसूरिसंताने "अी जिनजङ्सूरिसुगुरुराज्ये॥

## पंचतीर्थियों पर।

### [2147]

सं० १२०० ज्येष्ठ विद्... गुरी देवंग पर्मी श्राविकाज्यां स्वश्रेयसे प्रतिमा कार्ति। प्रतिष्ठिता च श्रीदेवसूरिजिः॥

### [2148]

॥ सं० १५०ए वर्षे मार्गशीर्ष सु० ६ दिने ऊकेशवंशे साधुशाखायां प० जेता प्रार्था जाः व्हिएदे पुत्र सः० सदा श्रास्टेन प्रा० सहजक्षदे पुत्रहापाथावरयुतेन श्रीसुमितिर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनप्रक्षसूरियुगप्रवरागमेः ॥ कह्याणमस्त [2149]

सं० १५१५ वर्षे माघ सुदि १४ श्रीश्रीमाछ ज्ञा० व्य० जीखर सुत हीरा जा० श्री हरस्यू सुत जानाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीधर्मनाथिंवं का० पूर्णिमापके श्रीराजितसकस्रीण सुपदेशेन प्रतिष्टितं॥

#### [2150]

सं० १५२५ वर्षे पाँ० सु० ७ सा० वण् सु० सा० पार...

### [ 2151 ]

॥ मंदन् १५७१ वर्षे वैशाख विद ६ शुक्ते । सागवाडावास्तव्य प्राग्वाट झातीय १६० शाम्वायां मंत्र वीसाकेन जा० टीवृ सुत मं० विरसालीलादेढाचांदाप्रमुखकुटुंवयुतेन स्वयं यसे श्री सुमितनाथविंवं कारितं श्री द्यानंदिवमलस्रिजः प्रतिष्टितं ॥

## चौवीसी पर।

[2152]

संवत् १५१३ वर्षे वैशाख विद ए प्राग्वाट ज्ञातीय विश्व हापा जार्या रूपी सुत राणा केन जार्या राजू सुत पेथादिकुटुंबयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीकुंथुंनाथादिचतुर्विशतिपद्दः कारा-पितं प्रतिष्ठितः तपागहेश श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्यश्रीरत्नशेखरसूरिजः॥ शुजं जवतु श्री॥

## आचार्य की मूर्ति पर।

[2153]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फाल्युन सुदि १ दिने श्रीखरतरगञ्चनायक श्रीजिनराजसूरिपटा संकारहारश्रीजिनजङ्सूरिराजानां प्रतिमा । श्रीसंघेन श्रेयोर्थं कारिता प्रतिष्ठिता श्रीजन-चंड्रसूरिपट्टे श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः ॥ श्रीकमखससहोपाध्यायशिष्यश्रीमुनिजपाध्याय "

# श्रीशांतिनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति।

[2154] \*

(१) ॥ ॐ॥ स्वस्ति ॥ श्रीपार्श्वनायस्य जिनेश्वरस्य प्रसादतः संतु समीहितानि । श्रीशांतिनायस्य प

<sup>्</sup>यह लेख ४५ पंक्तियों का पीले पापाण में ख़ुदा हुआ है। इसकी लम्बाई २ फुट ४ इञ्च और चौलाई १ फुट ४ इञ्च है। इस सेखका कुछ अंश भएडारकर साहेच के रिपोर्ट १६०४-५ और १६०५-६ के नंद ५४ में प्रकाशित हुआ था। यह G, O S No 21 के परिशिष्ट के नंद ५ में सम्पूर्ण रूप से छश है। यह मंदिर दो महला पत्थर का चना हुआ है। इसके नीचे तले में श्री अप्रापद्रजी

- (१) दप्रसादािह्म्नानि नश्यंतु जवेच शांतिः ॥ १॥ संवत् १५७३ वर्षे मागिसर सुहि
- (३) ११ दिने श्रीजेसलमेरुमहाङुग्गें राजल श्रीचाचिगदेवपट्टे राजल श्रीदेवकएएं
- (४) पट्टे महाराजाधिराज राज्व श्रीजयतासंहिवजियराज्ये कुमर श्रीलूणकर्णयुक
- ( ५) राज्ये श्रीककेशवंशे श्रीसंखवालगोत्रे सं० श्रांवा पुत्र सं० कोचर हूया। जिण्ह कोरंटई
- (६) नगरि अनइ संखवाली गामइ उत्तंगतोरण जैनप्रासाद कराव्या। आबू जीराउक्ष श्रोसंघि
- ( प ) सुं यात्रा कोधी। जिएइ आपएइ जदारगुएइ आपएा घरनज सर्व धन बोक्नां देई कोरंटर कर्ण
- ( 0 ) नामना लीधो । संग कोचर पुत्र संग मूत्रा तत्पुत्र संग रज्ज्ञा संग हीरा। संगरज्ज्ञा जार्या संग माणिकदे
- (ए) पुत्र संग् आपमञ्च संग् देपमञ्च। संग् आपमञ्च नार्या कमखादे पुत्र संग् पेथा संग् नीमा संग् जेठा संग् पेथा
- (१०) नार्या पूनादे पुत्र संव आतराज संव मूंधराज पुत्रिका स्याणी। संव आतराजः श्रीशत्रुंजयमहातीर्थि
- (११) श्रीसंघ सहित यात्रा करी आपणा वित्त सफद्म कीथा। संव आसराज नार्या चोव संव पांचा पुत्री गेली
- (१२) जिए श्रीशत्रुं जयगिरनार आञ्चतीर्थे यात्रा की भी। श्रीशत्रुं जयादि तीर्थावतः र पाटी करावी सतोर-

रा ओर ऊपर के न्छे में श्री शांतिनाथ जी का संदिर है । यह प्रशस्ति अष्टापटजी के प्रदिर में लगी हुई नहीं है । परनु श्री शां<sup>तिनी</sup> जो ने मंदिर के वाहर में हैं ।

# जैसलमेर-श्री शांतिनाथ मंदिर प्रशस्ति ( नं० २१५४)

०त्रापम्बर्क्ते॰देपम्बर्मि॰ऋपम्बर्जायीक्मसादेधन्त्रंस०पेषास०नीमास०जेवांस०। लादेघनमञ्जासराजस०रूपराजधिकात्माणीस०ऋगसरानदश्चानुज्यसङ्ग् ह्यासेष्त्रस्त्रया चारुरी त्रापरणोदि न संपत्त क्षीया। सै० आसरा न नायाद्येण्याचा प्रवीति तिलाइ श्री राष्ट्री त्रयगरमा स्वान्ती।धेया नाकी थी। श्री राष्ट्री नयादिती धीवतारपाटी करावी।सार एपमप्रिक्र स्थाने निना बना दिवसे राबी श्री संस्कृतेष्य न दुवस्तर संदार्ग्या। समस्त्रल्पाणम् स्वानी मार्गे वे नार्ग्या समस्त्रल्पाणम् कत्वनीकरीसैनस्दक्ताबी।सै०ऋस्यानसःयीर्वज्येतासँवपातार्वव्यतःसँवर्षशास्त्रीसर्व नारतीर्वक्षित्रसिंधसहितयानाक्षीभी।क्सवरसहरतीर्धयानाकरतासंग्रपुरु यक्षरित अरीपानवापी ऋहिना १९७ सतीपेकरनी प्रमानश्तात इतप्करी बिलागन वकार्गणी व अत्वतीनिकत्ते राजावण्यक्ति तपनिभाषा वतीनीपड़ा सँग्यांना प्रज सँग्रसिव राज सँग्याहि राजसंग्रे । वरीजान्णः विकासे योजी। सँव्यक्षणः वस्ति । संवस्ति संवस्ति संवस्ति । संवस्ति । संवस्ति । संवस्ति । संवस्ति । संव व्यवसर्पार्वारसहितने के तक्ष्या संस्तान राज्या तराज्य वर्षे विकास किली श्रीजेस समित ह्रिम्द्रश्च ब्रष्टपर्महत्तीर्द्शसादन राज्यासंभाषस्वर्धपाञ्चण ग्रहिन सम्बद्धस्मासैक्केन्द्रीत्रीजनबैद्धसूर्व्यक्ष्मसुष्ठद्दशूर्दिकुद्रहेन्द्रक्षियां ह्याने स्वीद्धारिक यक्षण्यक्षम्बद्धस्यविक्रस्योद्धनेकप्रकानसर्वी। केन्त्रद्रसम्बद्धमाक्ष्यद्विमाद्धस्यनार्वर्श्वद्वस्य स्यद्भारतेकनेश्चयदेश्चीकृत्यसिक्तेनवेद्यानिस्ययां।श्चीजनसञ्जयदिक्स्यवीयातिसागर् सूर्यः ग्रक्तराची।श्रीऋष्यदर्तः व्हिन्द्र चूक्त्वारम्ग्रातिकराची बिंबमे मन्या। सेथ्यतामार्चामेथ्सरसति अन् दास्वतेमाञ्जिकागत्रवीक्र्रांण्यो मृजयासल्ययुक्तरे संवद्गती संव्वी राज्याग्रंण्यमत्त्रहे सर्वस्य ्यत्र में श्रमहासम्बद्धाः संस्थित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित सम्बद्धाः स्वाहित स्वाहित सम्बद्धाः त्रस्यरेग्स्वीरीज्ञनाह्न सण्करणारंग्क्तस्य ३ ज्योशार्श्वस्य तालांतण्यराणनार्यापरणिगरे। शुक्तमारेपरिवार्यहितासंग्वीस्य ज्ञीनां ज्ञानामार्थे । पीप्रीजनहे**त्रश्**रमञ्जायक्षेत्रवेषयेषिक्रहोठबक् री <u>य</u>ही धरन गर्वन्या।पाववारलाद्नवकारगणीनारमाजोडी मह्नानीलाहि (एकी भी सं०सहसमहाम् वर्षे इन्।ज्ञक्री*त्र्*त्रगट्राण्डरवीरमगान्पाटण्यारकर्ष्ट्रियांन अङ्गीला हिएकर्री **१** र आद्य भ्वीद्भवर्षप्रेश्वरस्यसेर्घतंत्रास्याः अष्टेषद्शसाद्भविकं स्मिऽऽ क्षार्त्रगतिनाव भिरत्नीष्ठअसाणुज्ञानीरष्ठदृण्यदेहराजपेरिकायराञ्चरापद्भन्तराच्या। कृञ्सि ्नुबन्धेविकरा**या**।विजेद्दाबिएसँ०वेतासँ०सरसतिनीग्रर्तिकराबी।सँ०१५८१वर्षेमाग्रास्त्ररत द्रि•रविन्देनहाराजाभिराज्यञ्ज्ञ जयतसिंह तमा जनस्त्रील्र्णकर्तवचनात हररक्करायामाऽसहसाताअध्ययक्रयस्यत्वापावारपर्दरसा १०। शीजेम्लमेर्ज्यनीर्द्रिलरिस्य मध्याबंधा यादिहरानी सेरीनइपाध राउनन्द प्रोदेस्वसंग्वीदर्दकराच्याभुववकरावीद्रसञ्चनतारसहितृत्वभूनीनारायणनी स्र पदमभूनीणानुनाद चुप्दताराष्ट्रनताररहित एउन्नासीमाटच्युऽछ हिनेदरुतस्तिन्यायपरी |इत्रव्यस्मान्।वाधाननाद्रभादतावयनात्रस्यतात्रस्यवात्रायाः। ये १९६सम्बन्धारिकदानिवीर्षकरवत्रमस्य स्थातः सम्यातात्रिकृताद्ग्वनिवश्चित्रः। इत्रम् पा ९कृतं कृत्रवर्मात्रस्यस्य स्थात्रक्षक्रम्यः स्यात्रस्य स्थात्रस्य स्थात्रस्य स्थात्रस्य स्थात्रस्य स्थात्रस्य गुलस्य स्थात्रस्य स्थातिनम्बन्धः स्थितिक स्थात्रस्य स्थात्य स्थात्रस्य स्

SHRI SHANTINATH TEMPLE PRASHASTI-JAISALMER

| - |  | æ. |
|---|--|----|
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |

## [ 89 ]

- (१३) ण सपरिकर श्रीने मिनाधनां विव जरावी श्रीसंजवनाधन ह देहर मंडाव्या। समस्त कट्याणकादि-
- (१४) कतपनी पाटो सैलमय करावी। सं० आसराज पुत्र सं० षेता सं० पाता। सं० षेतइ संवत् १५११ श्रीशत्रुंजयगिर-
- (१५) नारतीर्घेइ श्रोसंघ सहित यात्रा कोधी। इम वरसइ १ तीर्घयात्रा करता संवत् १५१४ तेरमी यात्रा करी श्रीशत्रुंज-
- ( १६ ) य जगरि व अरी पावता श्रीआदिनायप्रमुखतीर्थकरनी पूजा करता वह तप करी विलाप नवकार गुणी चतुर्विः
- (१९) धसंघनी जिक्त करी छांपणा वित्त सफत की था॥ वत्नी चोपड़ा सं० णंचा पुत्र सं० सिवराज सं० महिराज सं० खोखा सं-
- (१७) घवी खापण पुत्रिका संग् गेखी । संग् खापण पुत्र संग् तिपरा संग् समरा संग् माखा संग् महणा संग् सहणा संग् कुं
- (१ए) रांप्रमुखपरिवारसिहत चोण संज खापण संखवाल संज आसगज पुत्र संज पेता ए बिहु मिली श्रीजेसलमेरु नगरि गः
- (२०) ह जारि विजूमिक श्रीश्रष्टापद्महातोर्घप्रासाट कराट्या। मं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने राजब श्रोदेवकर्णराज्ये
- (११) समस्तदेसना संघ मेखवी श्रीजिनचंडस्रि श्रीजिनममुडम्रि कन्हि प्रितिष्टा करावी श्रीकुंघुनाघ श्रीशांतिनाघ मूखना-
- (११) यक थपाव्या । च ववीस तीर्घकरनी छनेक प्रतिमा तगर्वी । संव पेत्र समन्त सारुणिह साहि रामनाणा महित समिक्ति वाहु-

- (१३) लाह्या। सोनाने आपरे श्रीकटपसिद्धांतनां पोपां लिखाव्यां। श्रीजिनसमुद्ध सूरि कन्द्दां श्रीशांतिसागरसूरि आचार्यनी प
- (१४) द स्थापना करात्री । श्रीष्ठाष्टापद्तीर्थङ् चिहु सृमिकाए जगित करात्री वित्र मंडा व्या । संव पेता नार्या संव सरसित पुत्र
- (१५) संव वीदा संव नोडा पुत्रिका धानू बीज्। संव नोडा जार्या संव नायक दे संव पूनी। संव वीदा जार्या संव अमरादे संव विमला-
- (१६) दे सं० विमलादे पुत्र सं० सहसमल्ल सं० करणा सं० धरणा । पुत्रिका हरपू सक्ष् इस्तू । सं० सं० सहसमल्ल जार्या सं०
- (२९) क़ुरी पुत्र जोला सं० सवीरी पुत्र डाहा सं० करणा सं० कनकादे पुत्र षीदा। पुत्रिका लाला सं० घरणा जार्या घरणिगदे पु-
- (१७) त्रिका वार्ट्ही । इत्यादि परिवार सिंहत संव वीदइ श्रीशत्रुं जयिगरनार आवृतीयें यात्रा की धी । समकितमो
- (१ए) दक घृत षांड साकरनी खाहिणि कीधी श्रीजिनहंसस्रिगष्ठनायकनी वर्षप्रीय महोठव करी श्रद्धी घर १ प्रतइ
- (३०) खाही। पांचिमनां ऊजमणां कीधा। पांच सोनइया प्रमुख अनेक वस्तु कार्जनः णइ मांडी। श्रीकटपिसद्धांतपुस्तक घणी-
- (३१) वार वचाव्या। पांचवार लाष नवकार गुणी चारसा जोडी अल्लीनी लाहिणि कीधी। सं० सहसमल्ल श्रीशत्रुं-
- (३१) जयतीर्थंइ यात्रा करी जूनइगिंड राणपुर वीरमगाम पाटण पारकरिषांड छाही लाहिण करी घरे आव्या

### [ ३ए ]

- (३३) पठइ संग् वीद् घर १ प्रतइ दस १ सेर घृत लाह्या। अष्टापदप्रासादइ विहु भूमिकाए जगतिना वारणाः
- (३४) नी चलकी करावी । पल्डसाण जाली १४ सुहणा देहरा ऊपरि कांग्ररा अष्टापद् कराव्या । कालसग्गीया
- (३५) श्रीपार्श्वनाथनां वि कराव्या । विहुं हाथिए संग् पेता संग् सरसितनो मूर्ति करावी । संवत् १५७१ वर्षे मागिसर व-
- (३६) दि रण रिवारे महाराजाधिराज राज्य श्रीजयतिसंह तथा क्रमर श्रीलूणकर्ण-वचनात् श्रीपार्श्वनाथ
- (३९) श्रष्टापद विचालइ सं० वीद्इ सेरी ठावी। क्रुतना वड वंधाव्या। वारणा पजड-साण कराव्या। वेईवंध ठजा-
- (३०) वित करावी । कोहर एक कराव्या । गाइ सहस र जोडी घृत अन्न गुल रुत घणी वार पट्दरसण बाह्मणाः
- (३ए) दिकनां दीघा। श्रीजेसलमेरुगढनी दक्षिण दिसह घाघरा वंधाव्या। देहरानी सेरी नइ घाघरा वेऊ० श्रीजय-
- (४०) तसिंह राजलनइ आदेसइ संग् वीदइ कराज्या। गजप करावी दस अवतार सिंहत लपमीनारायणनी मू-
- (४१) क्तिं गजपइ मंडावी ॥ जिनो दशावतारं प्यवताररहितस्य तु । श्रीषोडसि जिनें इस्य समियाय परीष्ट-
- (४१) ये ॥ १ गुद्धसम्यक्त्वधारित्वाद्धावितीर्थं करत्वतः । स लक्ष्मीकः समायातो जिनो दातुमिव श्रियं ॥ १ मंडपा-

- (१३) साह्या। सोनाने छापरे श्रीकल्पसिन्धानमां पोणां सिम्बाज्यां। श्रीजिनसपुर सूरि कन्हां श्रीशांतिसागरसूरि लाचार्यनी प
- (१४) द स्थापना करावी । श्रीत्रप्रापदतीर्घठ विहु ज्मिकाए जगित करावी विव मंति व्या । संग्रेता जार्था संग्र सरसति एव
- (१५) संव बीदा संव नोडा पुत्रिका धानू बीज्। संव नोडा नार्या संव नायक दे संव पूनी। संव बीदा चार्या संव अमरादे संव विमला-
- (१६) दे संग विमलादे पुत्र संग सहसमल संग करणा संग धरणा। पुत्रिका इरष् सभू इस्तू। संग संग सहसमल जार्या संग
- (१९) क़ुरी पुत्र जोखा संव सवीरी पुत्र डाहा संव करणा संव कनकादे पुत्र पीरा। पुत्रिका खाखा संव धरणा जार्या धरणिगदे पुर
- ( २७ ) त्रिका वाव्ही । इत्यादि परिवार सिंहत संव वीदः श्रीशत्रुं जयगिरनारश्रावृती य यात्रा की धी । समिकतमो
- (१ए) दक घृत पांड साकरनी खाहिणि कीधी श्रीजिनहंसस्रिगद्यनायकनी वर्षग्रीव महोठव करी श्रह्मी घर १ प्रतइ
- (३०) खाही। पांचिमनां जजमणा कीधा। पांच सोनइया प्रमुख अनेक वस्तु जनिः णइ मांडी। श्रीकटपिसद्धांतपुस्तक घणी-
- (३१) वार वचाव्या। पांचवार लाप नवकार गुणी चारसा जोडी श्रद्धीनी साहिणि कीधी। सं० सहसमञ्ज श्रीशत्रुं-
- (३१) जयतीर्थेइ यात्रा करी जूनइगढि राणपुर वीरमगाम पाटण पारकरि पांड अही लाहिण करी घरे आव्या

- (३३) पठइ संग् वीद् घर १ प्रतइ दस १ सेर घृत लाह्या। अष्टापदप्रासादइ विहु भूमिकाए जगतिना वारणाः
- (३४) नी चनकी करावी। पन्नडसाण जाली १४ सुहणा देहरा ऊपरि कांग्ररा अष्टापद्इ कराव्या। कान्नसम्मीया
- (३५) श्रीपार्श्वनाथनां वि कराव्या । विहुं हाथिए संव पेता संव सरसर्तिनो मूर्त्ति करावी । संवत् १५७१ वर्षे मागसिर व-
- (३६) दि १० रिववारे महाराजाधिराज राज्व श्रीजयतिसंह तथा छुमर श्रीझूणकएर्ण-वचनात् श्रीपार्श्वनाथ
- (३९) श्रष्टापद विचालइ सं० वीद्द सेरी ठावी। क्रुतना वड वंधाव्या। वारणा पजड-साण कराव्या। वेईवंध ठजा-
- (३०) वित करावी । कोहर एक कराव्या । गाइ सहस र जोडी घृत अन्न गुल रुत घणी वार पट्दरसण बाह्मणाः
- (३ए) दिकनां दीधा। श्रीजेसलमेरुगढनी दक्तिए दिसङ घाघरा वंधाव्या। देहरानी सेरी नइ घाघरा वेऊ० श्रीजय-
- (४०) तसिंह राजलनइ आदेसइ संग् वीदइ कराव्या। गज्य करावी दस अवतार सिहत लपमीनारायणनी मू-
- (४१) क्ति गडपइ मंडावी ॥ जिनो दशावताराष्यवताररहितस्य तु । श्रीषोडसजिनें इस्य सिमयाय परीष्ट-
- ( धर ) ये ॥ १ शुद्धसम्यक्त्वधारित्वाद्भावितीर्थकरत्वतः । स बद्दमीकः समायातो जिनो दातुमिव श्रियं ॥ १ मंडपा-

- ( ४३ ) दिकती कमठा संव सहसमञ्ज संव करणा संव घरणा कराविस्यइ ॥ इत्येषा प्रक स्तिः श्रीवृहत्त्वरतरगन्ने श्रीजि-
- (४४) नहंसस्रिण्टालंकारश्रीजिनमाणिक्यस्रिविजियराज्ये श्रीदेवतिलकोषाध्यापेन लिखिता चिरं नंदतु ॥
- (४५) सूत्रधार मनसुख पुत्र सूत्रधारषेताकेन मुदकारि प्रशस्तिरेषा केरीतं॥:॥श्री र्श्ववतु ॥

# पट्टक पर

## [ 2155 ]

॥ सं० १५७५ वर्षे माघमाते श्रीजेसखमेरुमहाप्तर्गेश्रीजयतासिंह राज्य पट्टाबंकारश्री लूणकर्णराज्वविजयिराज्ये श्रीशंखवाखगोत्रे संग कोचर पुत्र संग मूख पुत्र संग रोबा पुत्र संव आपमल पुत्र संव पेथा पुत्र संव आसराज जार्या नेव्ही पुत्र संव खेता संव (जाव) सरसती पुत्र सं० दीवा जार्यो सं० अमरादे सं० विमलादे पुत्र सं० सहसमल जार्यो सं० कुरी पुत्र सं जोक्षा दितीय जार्या सं सवीरदे पुत्र डाहा सं करण जार्या सं कनकादे पुत्र सं खीदा सं० नरसिंह पुत्र सं० धरणा जार्या धरणिगदे सं० प्रमुखपिवारसहितया सं० वीदा नार्या सं विमलादे श्राविकायाः पुएयार्थं श्रीशत्रुं जयमहातीर्थश्रीगिरनारतीर्थविहका अष्ट मांगिविक्ययुता संव सहसमञ्ज संव धरणाच्यां कारापिताव श्रीवृहत्खरतरगञ्जे श्रीजिन<sup>जड</sup> स्रिपटे श्रीजनचंडस्रिपटे श्रीजनसमुडस्रिपटे श्रीजनहंसस्रिपटालंकारश्रीजिनमाः णिक्यस्रिराज्ये प्रतिष्टिता श्रीदेवतिलकोपाध्यायेन लिपी कृता प्रशस्तिरेषा विरं नंदतु॰ स्त्रधार धाना पुत्र सेष्ट् स्त्रधारेण प्रशस्तिहदकारिक श्रीशत्रुं नयगिरनारती यीवतारवाटी घटिता । श्रीसंचेन जात्कार्यमाणा पूज्यमाना चिरं नंदतु ॥

# [ 18]

# सफण बोटी मूर्चि पर

[2156]

संव १६११ वव श्रीपार्श्वनाथ साव धरस सुत तेजपाल सुत ""

# पंचतीर्थियों पर।

[2157]

ॐ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्षविद ३ बुधे ऊकेशवंशे चो० दोता पुत्र पांचा पुत्र खाषा श्रावकेन सिखरादिसुतयुनेन श्रीपार्श्वनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री बरतरगहे श्रीजिननद्यः सूरिजिः ॥ श्रीः ॥

#### [2153]

संवत् १५०१ वर्षे कार्निकदि १ शनौ क्रकेशङ्गातीय वंग्गोत्रे साण् लोहट सुत सारंग जार्या सुहागदे पुत्र सादा जार्या सुहमादे स्वश्रेयोर्थं श्रीयंवलगढे श्रीगढेशश्रीजयकेशिर स्रीणामुपदेशेन श्रीसुमितनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन ॥ श्रीः ॥

#### [2159]

॥ संवत् १५०ए वर्षे आपादधुदि १ शनो उपकेशङ्गानी ठा जह इगात्रे मण् ज्ञो । खस्त् महं कालू जाण कमीदे पुण मंण नोड़ाकेन स्वपुण श्रेयांसिवेंचं काण प्रणावरनगगंगे जाणश्री जयशेखरसूरिजिः प्रण ॥

#### [2:60]

संबत् १५१२ वर्षे माइसुदि ३ सोमे उपकेशङ्गानीय मां कीहर पुत्र धामा जार्या चांप्र तयोः पुत्र सोमाक्तेन जार्या मङ्गसिहतेन श्रेयसे श्रीमुदिधिनाष्ट्रियं कारिनं प्रतिष्टिनं पर तरगष्ठे श्रीजिनजङ्गस्रिजः ॥

#### [2161]

सं० १५१६ वर्षे वैशाखविद ४ ऊकेशवंशे रीहड़गोत्रे मं० थकण जार्या वाह प्र जिं जेठाकेन जार्या सीतादे पुर्ण वगाईसरप्रमुखपुत्रपीत्रादियुतेन स्वज्येष्ठपुर्ण मं० मांशि पुण्यार्थं श्रीश्रेयांसिवंबं कारितं श्रीखरतरगत्ते श्रीजिनजङ्गस्रिपटासंकारश्रीजनवंडस्रिति प्रतिष्ठतं ॥ श्रीः ॥

# [2162]

सं० १५१९ वर्षे का० सु० ४ रवी श्रीष्ठोसवंशे वड्हड़ाशास्त्रीय सा० सादा जा० सुह्इारे पुत्र सा० जीवाकेन जा० जीवादे जात सरवण सूरापांचाचांपासुतपूनासहितेन त्रात जांक णसोजाश्रेयोर्थ श्रीष्ठांचलगहेशश्रीजयकेसिरसूरीणामुपदेशेन श्रीचंड्रप्रनस्वामिविंवं कार्तिं प्रतिष्टितं श्रीसंघेन श्रीकोरङ्गगामे ॥

#### 12163]

ॐ सं० १५३६ वर्षे फाग्रनसुदि ३दिने श्रीक्रकेशवंशे क्रकड़ाचोण्डागे।श्रे सापण नाव सपमादे पुण संण क्रूपालसुश्रावकेन जार्या कोडमदे पुण साण जोजराजादिपरिवारयुतेन श्री धर्मनाथिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्चे श्रीजिनजङस्रियटे श्रीजिनचंडस्रि

# धातु की मूर्त्तिपर।

[2164] \*

सं० १५ए० वर्षे पौषवदि ३ दिने ॥ श्रीष्ठादिनाथप्रतिमा सेवक ...



यह पापाण के हस्ती पर सर्वधातु की सेंठ की मूर्ति के पीछे का लेख है।

# जैसलमेर - श्री शांतिनाथ मंदिर । पापाण के हिस्तियों पर धातु की मृर्त्तियां (नं० २१६४)



BRONEE STATUES ON STONE ELE ANTS
SHRI SHANTINATH 1EMPLE — IAISALMER



# श्रीअष्टापद्जी का मंदिर।

# चौवीसी पर।

[2165]

सं० १५११ वर्षे वैशाखसुदि ५ शुक्रे कजड़ावास्तव्य श्रीश्रीमालङ्गाण श्रेण पांचा जाण पाल्हणदे पुत्र सिहसाकेन जाण जोली जातृ सागामदायुतेन श्रीकुंशुनाथादिचतुर्विशतिः पदः मातृपितृश्रेयसे कारितः आगमगत्ने श्रीहेमरत्नस्रीणामुपदेशेन प्रतिष्टितः॥

#### [2166]

॥ संवत् १५१० वर्षे मार्गशिरसुदि ए दिने नाहड़गोत्रे सा० जयतासंताने सा० वट्हा त्रार्या खपमणि पुत्र सा० मेघा घातमश्रेयसे श्रीसुमतिनाघाँवें कारापितं त्रतिष्टितं श्रीधम्मि-घोषगठे श्रीपद्मशेखरसूरिपटे त्र० श्रीपद्माणंदसूरितिः॥

# पंचतीर्घियों पर।

[2167]

सं० १३७३ फागुणसुदि ए दीसावाखङ्गा० श्रेण जीमा जार्या वीव्हू श्रेयसे तथा जातृ कोचरस्य ठ० सुहुछा जार्या कासस जातृ ज्िम जार्या सृह्वदेवि तेषां श्रेयस ठ० सहुटा- केन पंचतीचीं कारिता।

#### [2168]

संव १५२० वर्षे फाग्रुणसुदि ११ शनौ श्रीब्रह्माणगहे श्रीश्रीमाखङ्गा० श्रेष्टि देपाल ता० देवलदे पुत्र गीगा जा० गंगादे ग्ररदे जीसी पु० सहुटेन सनोडाह्मागजातिः स्विपितृमातृश्रे यसे नि० श्रीश्रेपांसनाष्यियं कारितं प्र० श्रीजज्ञगम् रिपटे श्रीपःजगम् रितः ॥ नरसाणा प्रामे॥

# [2160]

॥ संवत् १५१३ वर्षे माघसुदि ३ शुक्ते जपकेशङ्गतीय ठाजहङ्गोत्रे मणदेवदत्त नार्या रयणादे तयोः पुत्र मंण गुणदत्तेन जायी सांतलदे सहितेन श्रीधर्मनायविवं कारितं प्रण्यी खरतरगन्ने श्रीजिनशेपरस्रिपटे जण्शीजिनधर्मस्रिगितः ॥

# [2170]

संवत् १५१५ वर्षे मार्भसुदि १ दिने ऊकेशवंशे प० सूरा पुत्र जीमा सोमी पुत्रेण पर पारसश्रावकेण जार्या रोहिणि पुत्र पेतारिपापरियुतेन श्रीचंड्रप्रजस्वामिविंवं कार्रितं प्रितः यितं श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनचंड्रस्रिजः निजपुण्यार्थमिति ॥

#### [2171]

सं० १५१६ वर्षे वै० व० ४ जकेशवंशे साधुशापायां सं० नेमा नार्या सारू सुन सा० रिह्मा सा० मेघा ता० समराश्रावकैः स्वश्रेयसे सुमितिविवं कारिनं प्रतिष्टिनं श्रीखरतरगंडे श्रीजनचंद्रसूरि सह गुरुनि:॥

#### [2172]

॥ ॐ॥ संवत् १५१६ वर्षे वै० व० ५ ग्रुरो क्रकेशवंशे सा० तोखा जार्या तोखां सुन सीहाकेन जार्या गौरी पुत्र झ्ट्हा देवा जानृ वाहड़ जातृ जायाहीमादेप्रमुखपरिवारसिंह तेन श्रीवासुपूच्यविंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीसूरिजिः॥ जयजङ्गे॥

#### [2173]

संवत् १५३३ वर्षे पौपविद १० गुरू प्राग्वाटका० गांधी हीरा ता० हेमादे पुत्र चाहि ताकेन जा० लालो पुत्र समरसी जार्या लाडिकप्रमुखकुटुंवयुनेन स्वश्रेयोर्थ श्रीनिमिनायः विवं का० प्र० नपागत्ते श्रीलहमीसागरस्रि जि: ॥ वीसलनगरवास्त्रत्यः ॥ श्री ॥

[ 84 ]

यंत्र पर ।

[2174]

- (१) ॐ ह्रां हीं नमी देवाधिदेवाय
- (१) श्रीयाग्रिनमये खनिल-
- (३) चिंतामणित्रिज्ञवनजनकटय-
- ( ध ) युक्त ॐ हां हीं सर्व सिमिहितसिद्धस्तव ( जीव )

| ं २३       | 3 ' | ε  | <b>इ</b> '५ | र्ह |
|------------|-----|----|-------------|-----|
| રષ્ટ       | ঽ৹  | २१ | ર           | 6   |
| ; <b>१</b> | 9   | २३ | १६          | 2,4 |
| २८         | 2,8 | ų  | Ę           | १२  |
| ६०         | ११  | १७ | २३          | ७४  |

# नागे प्रतिष्टा कृतन्माता सिक्जदे हितार्थं नाग संव १११० अ

ः इस लेख में नाग संवत् का उहाँ पा है यह संवत् कय और किस राजा के समय से प्रारंभ हुआ मुझे जात नहीं है, रायः प्राचुर एं॰ गौरोशंकरजी के 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में जिन संवतों का वर्णन है उन में नाग संवत् नहीं है।



# श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति [2175] \*

- (१) ॥ ॐ नमः श्रीसुपार्श्वनाथाय ॥ श्रीनाज्ञयमनुं चृपांकिततनुं पापारिनाशेषनुं । श्रीमाज्ञयमनुं चृपांकिततनुं पापारिनाशेषनुं । श्रीमाज्ञयमनुं च्यांकिततनुं पापारिनाशेषनुं । सर्वानंदकरं महाजयहरं
- (२) श्रीनेमिनाथं परं । वंदे पार्श्वप्रज्ञं सुरासुरिवज्ञं श्रीवर्द्धमानं सु (शु) जं १ दुवनः ज्ञवनपापध्वांतदीपायमानं परमतप्रतिघातप्रत्यनीकायमानं । धृतिकुवसः
- (३) यनेत्रावश्यमंत्रायमानं जजत विद्तिकीिं श्रीसुपार्श्वं विमानं १ अईत र्शाः सकलाश्च सिद्धा श्राचार्यवर्षी श्रिप पानकेंद्राः । सुनीश्वराः सर्वसमीहितानि इ
- (४) वैतु रत्नत्रययुक्तिजाजः ३ गजारूढा पीना द्विगु जुजयुग्मेन सहिता। समिद्धिः युक्तांतिनेरसुरजरैः पादमहिता ददाना जक्तेज्यः प्रतिदिवसमुचैरमरतां शुः
- (प) जं शांता संघस्य दिशतु सदानंदजननी ४ सत्सर्वार्द्धसमन्वित शुजयुने डुग्रैं विच्युते धम्मीधिष्ठतिचित्ताकाकासिते विद्याविनीतोचिते। श्रीमजेशसमेरु
- (६) नाम्नि नगरे चैत्यं सुजातं कथं। तं वस्ये ह्यधुना सुपार्श्वजिनपस्याहं तपागविषे । गांजीयोंदार्यधैर्यादिगुणसमुदयैः सहुगेर्धभेचर्यां श्रुत्वा युक्तस्य वाणीं छिरिः
- ( ७ ) तशतदखारामकामे हिमानीं। कंदर्पस्तेषि घस्रां नवजिनजवनोत्यादनेनेत्य जसं मत्त्रीः प्राप्तोति नित्यं प्रतिजवकृतं यत्यापसाहत्य मुक्तिं ६ ब्रह्में दें द्वीशदेवासुरन

उ यह प्रशस्ति एक पीछे पापाण के लगभग चतुष्कोण पट्ट पर खुदी हुई है। इसकी लम्बाई चौड़ाई २ फुट है। यह प्रश् G O. S No. 21 के परिशिष्ट नं० २२ में प्रकाशित हुआ था, परन्तु पाठ मे बहुत सी अशुद्धियां रह गई थी, वे मूल से सु<sup>श्चा</sup> कर यहां प्रकाशित की गयी हैं।

コンノコント

11 111111

HIV

VIEW V

जेसलमंर श्री सुपाश्वे नाथ मंदिर प्रश्रित (नं० १९७५)

.

- वर्षे इप्जनप्रदे नवरमध्रदेश मित संगते श्रीमहिकनन्तिः सुविवनस्याद्वगणाः जूनात्।
- (ए) बीष्मत्ती वृपगशिमे बहपती सीम्यायन जासको सत्यदाशिनगंगमेषु मक्षेषु व्योममेषु क्रमात् १ए राने मासि समन्त्रित सुविजदे पद्दे बलके सले श्रीमनाति सुतस्य पारणः
- (१ए) दिने शुके तृनीया तियो । बारे नंडसुने शुनर्कसिन्ते सयोगवेखायुने दिग्वामा मृड्यमंजुनास्य विशदे जातेसुवाते निजे १६ समीडीकृतनाकिनागवनितावाताजि रस्यसूते गीते सप्त स्वग
- (२०) न्विते च गदिते सीमंतिनीजिः शुने । काट्याणीयमहोत्सवे बहुकृते जाते महा डंबरे वादित्रध्वनिष्ट्रिते जयरवे वंदीजनोद्याग्ति १७ सद्देशेषु तपागणस्य निहिः क्षेपुत्पत्तिनाजां सतां वृद्धा—
- (११) चार्यमतानुगेन सुहृदा पुष्यात्मनामाग्रहात्। श्राद्धानां सुखदा मया नगज्येनेषा प्रतिष्ठा सुदे चैत्यस्य ध्वजदंडयोश्च कश्चस (श) स्याकारि पुंसां हिता रण्यप्रितिः क्रब-
- ( ११ ) कं श्रीमत्तवागणसरोजिवकाशहंसाः प्राभृवनार्पशुचिमानसराजहंसाः सिद्धांतः सिद्धांतः
- (१३) समस्तकुसार्वजोमेनासेव्यमानचरणाः करुणाईचित्ताः यद्दोधनाङ्जगित त्यक्तमृताः करेण व्यादत्तराज्यनवचिह्नत्रिद्ग्पुरेण १० युग्मं तत्पश्चात्संव्यतीते कितव्यसुतः
- (१४) मे श्रीजिनेंडाख्यसूरिः कालेस्मिन् सन्निकर्षे विजित महदनेकाजिमानिङ्<sup>हंदः</sup> श्रेष्टानंतिक्तिशा सदननरभृतां माननीयो मुनींडो जैनं चर्कार्ते राज्यं सुकृतः युतजनानंदजं पु-

# [ अए ]

- (१५) खयुक्तं ११ शांतो दांतो धीमान् गीताघीं मानवर्जितसुचेताः लोके हि लब्धसुयशा हग्च्छूतमहागाधजलिधतटः ११ श्रीहीरविजयस्रेः शाखायां श्रीगुलालविज-योस्ति । पुर
- (१६) रवरजेशवमेरोस्तिष्ठिष्यो ह्यौ समायातौ १३ दीपविजयनगविजयौ संबस्य तपागः णस्य विक्काः। ताच्यामिमाः प्रतिष्ठाश्चैत्यध्वजदुंडकञ्जशानां १४ सुपार्श्वपार्श्वजगः वतो स्वाः
- (१९) त्मिह्तार्थं कृतास्तक्ष्याणं । वहारं वरयुक्ते कृते महातूर्यसंरावे १५ जाते जयः जयशब्दे दत्ते वंदी जनेषु सद्दावे । मिष्टान्नजोजनेन संतुष्टे सकलजूनगणे १६ प्रतिष्टाकृत्ये संपूर्णे
- (१०) सिक्के सर्वमनोरथे। खपूर्वज्ञकताचारिवधिक्षेत्र महोजसा १७ राज्ञा श्रोमूबराजेन यहमागत्य सन्मुदा। वस्त्रादिक्वनसरकारः परोपक्वितक्रमेठः १० अवएर्णवादी न कापि देवगुर्वोः
- (१ए) श्च पूजकः । कृतसंगः सदाचारैः श्रुणवानो धर्ममृत्वहं १ए दोनानाथाविह्रहुःखो द्यार्डीकृतमानसः । पापजीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् ३० सर्विमिष्टात्र-संपूर्णं सर्वे-
- (२०) व्यंजनसंयुतं । सर्वसुष्टुग्सोपेतं सर्विचत्तसुख्रप्रदं ३१ संघः सार्धामवात्सख्यं चकारा-मं व जो जनं । ईहक्तु जेन कार्येण नरः प्राप्तोति निश्चितं ३१ इह खोके धनं चायुर्वृद्धिं कीर्ति सुतं सु-
- (३१) खं। परत्र देववैत्रव्यं परमां शिवसंपदां ३३ पड्डिः कुखकं जडं कुरुव परिपालय सर्वविश्वं विशं हरस्व विषुवां कमक्षां प्रयत्न । जैवानुकार्कसुरसिख्जलानि यावन् स्थेर्यं जजस्व

- (३३) हि सुगर्श्वज (जि) नस्य नित्यं ३४ रिवचंद्रधगसुतसीम्यगुरूशनसः शिवण् जिल्लिप्रमुखाः । दिविगास्सततं मम इषेयुताः प्रदिशं खिय जड्जरं अश्तं है केलार्थ।श्वरयोगिन)जनगः
- (३३) है: मिर्की: समागधिनो ध्यातो देवगणेस्तथा मुनिगणे: कार्वार्थितः संग राम्मादवार्थकरभनुर्नुजधरः खङ्गादिशस्त्रीर्नरः श्रीसंधस्य सुत्तं दवातु सततं भी राम्मादवी दुनं ३६
- - ३६ १ वर्गान है। बहारते २० मार्गा संज्ञानणाद् नवंति सकताः संवक्षणा वेदिनां का ४ ४ १० वर्गान हिन्दी आन्त्रमान्यामान्याभ्य याः । संगर्गाप्य विश्वस्य हाः अनिष्यं अवेत् १९ वर्गाः
  - इर र इस रहेरक ग्रावनाः समुधियानाः अग जन्मकारवर्षसासा स्विक्षि र इस इस्टारम् अस्टारम् स्वायम् स्वायम्। यो निदेवना ३०० माविद्वणापं भूवीस्वि

- (३ए) तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः । सर्वे नडाणि पश्यंतु मा कश्चिहुःखनाग् नवेत् ४३ नगविजयेन मयेषा कृता प्रतिष्ठा प्रशस्तिरवशेषा । भृयाद्वृद्धिरशेषा संघस्य मे शस्य शुन-
- (४०) रेखा ४४ विनयनतकोटिकोट्यमरत्तरचरसेवितां विकमलस्य । श्रीमछं लेश्वरस्य कृपाकटाकातिविक्रेपात् ४५ संवत् १०६५ वर्षे वैशाखसुदि ३ दिने श्रीसंघेन प्रतिष्टा करापिता ॥

# चौवीसी पर।

#### [2178]

॥ नागेंद्रगहे श्रीसवणसेटे ? श्रे॰ आवा सुत श्रे॰ धणादेव नार्या धारन त्त (तत्)पुत्र आमदेवगणदेवआसदेवादिसमस्तवसमदायेन चतुर्विशति जिणाखयं कारितं प्रतिष्ठितं श्री॰ विजयसिंद्रसूरिनिः ॥ सं॰ ११४७ वैशाख ॥

# पंचतीर्थियों पर।

#### [2177] +

संवत् १४५७ वर्षे ज्येष्टसुदि ३ सा० हरिपास पुत्र सा० पूनपास पुत्र सा० जेतू सा॰ भेमा सा०हेमासुश्रावकैः स्वपुष्यार्थं श्रीश्रजितनाथार्वेवं कारितं। प्रतिष्टितं श्रीखरतरगरे भोजिनराजसूरिजिः॥ चिरं नंधात् पूजामानत्॥

#### [2178]

संग्र १४६६ वर्षे छापादसुदि १० वुधे प्राण् काण व्यण हैमा नाण हीरादे पुण छानाकेन भ्रेयसे श्रीपार्श्वनाथविवं कारितं प्रतिष्टितं मडाइड्गवे श्रीसोमदेवस्रिपटे श्रीधनचंडस्रितः

<sup>🕆</sup> मूल मंदिर के तथा उत्पर के बांचे और दाश्नि मंदिर के समल पंचनीयियों के लेख एक साथ प्रकारित किये गये 📢

#### [ 2179 ]

॥ सं० १४७५ वर्षे वैशाखसुदि ५ उपकेशङ्गा० वष्पणागोत्रे सा० देव्हा जा० देव्हण्दे पु॰ नाथू पूना सोढा नाथू जा० माव्ही पु॰ मेव्हाकेन सीहापूर्वजनि॰ श्रीवासपूज्यावि खात्मश्रेयो॰ श्रीउपके॰ ककसू॰ प्र॰ श्रीसिकसूरिजिः॥

# [2180]

ः संग् १४ए३ वण फाग्रण विद १ ऊकेशवंशे श्रेण सोनाजर पुत्र श्रेण ईसरजावडाच्यां श्री सुमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङ्सूरिजः॥ रांकागोत्रे॥

# [ 2181 ]

सं० १४ए७ वर्षे फाटगुनशुदि ए गुरौ श्रीककेशवंशे शंखवाखगोत्रे सा० श्रासराज जायो पारस पुत्र षेतापातादियुतै: श्री '''विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगं हे श्रीजिनराजस्रिष्टे श्रीजिनचं प्र(?)स्रिति: ॥ श्रीरेवताचख ॥

#### [2182]

सं० १५०१ मार्ग० सु० १० ऊकेश सा० हेमा जायी खखमारे पुत्र सा० हीराकेन जार्या धारू पुत्र व्यमराश्रीमञ्जनोनासोजावाचादियुतेन श्रीशांतिविवं का० प्र० तपा श्रीसोमसंहरा सुरिशिष्यश्रीमुनिसंदरसूरिजः॥

#### [2183]

ॐ॥ सं० १५११ वर्षे आपाढविद ए ऊकेशवंशे तेलहरागोत्रे मं० वाचा ना० चाहिएरे पुत्र म० जादाश्रेयसे पना ना० धांधलदे पुत्र मं० पासा मं० आसाज्यां पुत्र वहराजसिहते। श्रीसंजवनाश्चविदं का० प्र० खरतर० श्रीजिनजङस्रितः॥

# [ 2!64 ]

॥ सं० १५११ वर्षे मार्गसु० २ गुरी श्रीपंडेरगहे श्रीयशोजिङ्सूरिसंताने क० इए सीती

दियागोत्रे संग्रेश पुण्येता जाण कान्हू पुण्धांधाकेन जाण काऊ पुण्नोद्धसिहतेन
पूर्वजपुष्यार्थं स्रश्नेयसे शोतलनाथविंण काण प्रण्। श्रीशांतिसूरिजः ॥ श्रीः॥
[2185]

ॐ॥ संवत् १५१३ वर्षे ज्येष्ठविद् ११ दिने श्रीजिकेशवंशे गोलवागांत्रे सा० कर्मू जा० १ करमादे पुत्र सा० हेमाकेन पुत्र जावड़सारंगादियुनेन श्रीमुनिसुत्रतविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनराजस्रिषटे प्र० जा० श्रीजिनजङ्गस्रियुगप्रधानागन्न ॥ श्री शुनं जवतु ॥ [ 2186 ]

संवत् १५१३ वर्षे व्येष्टसुदि ११ दिने ऊकंशवंशे खूणियागोत्रे मां आसपाल जार्या लापण्डे पुत्र गेशकेन जार्या गोरदे तत्पुत्र नाथ सीहा सिवा। नाथू पुत्र सा० कुशलादिः परिवारयुतेन श्रीपार्श्वविंवं कारितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनराजसूरिण्डे श्रीजिनजङसूरिजिः॥
[2157]

॥ ॐ॥ संवत् १५१३ वर्षे आषाद्यसु० १ दिने क्रकेशवंशे रांकागोत्रे सा० खखा जा० सुग्रुनी पुत्र श्रे० जावडेन पु० सोनारूपापद्व्यादियुनेन श्रीकुंधुनाथविंवं कारितं श्रीखरतर- गहे श्रीजिनराजसूरिपहे श्रीजिनजङसूरियुगप्रधानग्रहिनः प्रतिष्ठिनं ॥ शुजं ॥
. [2188]

॥ ॐ संवत् १५१३ वर्षे अषादसुदि १ ककेशवंशे जा गोत्रे सा जेठा पुत्र मीधर जा मंदोयरी पुत्र सोनाकेन चातृ जोजा जा सोनगदे पुत्र हेमामहिराजसहितेन श्रोआदि नाथविं कारितं ॥ श्रीखरतरगहे श्रीजनचंद्रसूरिजः प्रतिष्टितं ॥

[2189]

॥ सं० १५१० वर्षे ज्येष्टवि ४ दिने जकेशवंशे परीकि सोनी पुत्र सा० सुरपिन सिह्जा करमिंसे करमसी पु० जनदासदेवकर्णाच्यां सुरयित पु० वेदादियुनः पितृव्यराजा-पुएयार्थं श्रीकुंशुनाथविंवं का० प्र० श्रीजिनचंडस्रिनः श्रीखरतरगन्ने ॥

# [ 48 ]

## [2190]

संवत् १५१० वर्षे ज्येष्ठवि ४ दिने ऊकेशवंशे स्णिष्ठागोत्रे साण श्रासकरण पुत्र सा गजा साण रता साण तेजाश्रावकैः सपरिवारैः श्रोश्रेयां सार्वेवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरताः गष्ठे श्रीजिनजङ्मूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः ॥

# [2191]

॥ सं० १५१७ वर्षे उवेष्टवदि १० रवौ श्रीश्रोमा० श्रे० परवत जा० फवकू सु० नीसलेन जात ठाकुरसी सु० करमसो काल्हायुतेन मातृषितृश्रेयसे श्रीमुनिसुवतस्वामिषिवं पूर्णिमा पद्दे श्रीगुणधीरसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रति० च विधिना।

# [2192]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशिषविद ११ संखवाखगात्रे सा० देपा पुत्र केव्हा केव्हणदे पुत्र सा० सेखाकेन जार्था सखपणदे पुत्र देवराज्ञादिपरिवृतेन स्वपुण्यार्थं श्रीचंडप्रजाविंवं कारितं प्रतिष्टितं च श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2193]

॥संवत् १५२० वर्षे छापाइसुदि १ दिने अकेशवंशे शंखवाखगोत्रे सा० मेढा तरपुत्र सा० जभरणश्रावकेण सपरिवारेण श्रीछितिनाथिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनः जङस्रिपटे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2194]

सं० १५३३ वर्षे । वावदि १० गुरू प्राग्वा० ज्ञाती द्या खूणा जा० खूणादे मु० राजा जा० नींण् सु० शक् श्रीसुमतिनाथावेंवं कारितं सपागक्वे श्रीसोमसुंदरसूरि तत्पटे श्रीरतं शेखरस्रि नत्पटे श्रीखदमीसागरस्रि वीसखनगरवास्तव्य ग्रुजं जूयात्॥

### [ 2195 ]

॥ ॐ ॥ सं० १५३६ वर्षे मायसुदि ए दिने श्री क्रकेशवंशे कावकगोत्रे सा० हीरा जार्था

श्रा० होरू तत्पुत्र सा॰ घाइरूश्रावकेण जार्था नवर्णा पुत्र सा॰ देवदत्त सा॰ सांगणादि-परिष्तेन श्रीविमलनाथविंवं स्वश्रेयोर्थं कारितं प्रतिष्टितं श्रीखरतरगहे श्रीजिनहंसस्रितिः॥ [2196]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ वाफणागोत्रे सा० मूला ना० महगलदे पु० सा० धर्मा-केन ना० अमरी पु० पेथाकाजासांन बसामलसकुटुम्बयुतेन श्रीशांतिनाथिंवं कारिनं प्रिनि० श्रीवृह् नहे श्रीमेरुप्रनसूरिनिः॥

#### [2197]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ दिने ऊकेशवंशे परीक्षगोत्रे प० हासा पु० जठण-पास जा० रचणादे पु० रिम्माकुंटापरंपर्यायेन करणा पु०वीदादेवादिपरिवारयुनेन श्रीत्रज्ञित-नाधावेंवं का० प्र० श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङसूरिण्डे श्रीजिनचंडसूरिजः॥

# [2198]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्रणसुदि ३ रवे। ठाकेशवंशे गोलवनागोते सा० सद्या नार्या सिंगा-रदे पु० रिणमा [ ल ] सा० राणा नार्या माकृयुनेन श्रीकृंशुनायविंवं कारितं प्र० खरनगगने श्रीजिनचंडस्रिनः॥

#### [ 2199]

॥ ॐ॥ संबत् १५३६ वर्षे फा० सु० ३ जनेशवंशे दे:सीगोत्रे सा० मग्यण मिरिपारे पुत्र सा० जांडाकेन पुत्र रतनापेनाणनाप्रमुखपरिवारमहिनेन श्रीमुमनिनायार्थतं कारिनं प्र० खरतरगष्टे श्रीजनचंद्रसूरिजिः॥ साधुशाखायां॥

#### [ 2200 ]

॥ सं० १५६७ वर्षे क्षेष्टविद् ॥ जोसे श्रीसोनीगोत्रे छाएमंताने माट तंगर पृट माट किरना जा० रहराही ए० सा० आजाकेन जाट रस् एट नात्श्रीमहायुनेन शारमपुण्यार्थ भीचं अप्रचित्रं वारादिनं प्रवित्ते । जिने। उपस्ति शे देवसुंबरस्तित

# [ यह ]

## [2201]

मंद १७३० वर्षे फाग्रुणसुर ३ श्रीजपकेशक्षातौ । वाघमारगे।ते । मंठ कुशक्ष क कम्यः व नाम्न्या पुट रणधीररणवीरस्ंजासरवण सादाधरमाधिरासहितया स्रपुष्टार्गं श्रे मृद्धिमार्ग्यं कारिनं प्रतिष्ठितं श्रीजपकेशगत्ने ककुदाचार्यसंताने श्रीदेवग्रुहस्रिति श्रे भृद्धिमार्ग्यस्म ।

# [2202]

र स्वतः १८७१ वर्षे पोसमुदि १३ शुक्के श्रीश्रीमाखझा० दो० सीहा ना० गात् हैं। क्षेत्र स्वतः स्वतः स्वतः प्रति स्व प्रदेशानवस्तासूटात्रात्मश्रेयोर्थं जीवितस्वामि श्रीशांतिवाहं विक्रण क्षेत्र स्वतः प्रतिवाहः प्रतिवाहः। श्रीजयप्रचस्ति श्रीजवनप्रचस्तीणामुण पर

## [2203]

# [2004]

# [ 49]

हांसबरे पुत्र सा० होवा जा० हीरादे पुत्रक्षोक्षासहितेन श्रीत्रजितनाथावेंवं का० प्र० श्रीवृहज्ञ बोक० वटंके श्रीमलयहंससूरिजिः॥ श्री॥

[2206]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाखसुदि ५ दिने श्रीमाल सा० दोसा न्नार्या संपूरा पु० सा० जद्यराज सा० रालाच्यां श्रीचंडप्रनाविंवं कारितं वृद्धचातृडालणपुण्यार्थं ॥ पु० ॥

[2207]

सं० १६०३ श्रासाडव० ४ जसलमेरुवास्तव्य । को । साष्ट्रत्र । सुत देवराजकेन । श्री-मुनिसुत्रतस्व।िमावेंवं कारितं । प्रतिष्टितं । तपागञ्चाधिराज जा श्रीविजयदेवसूरिजिः ॥ [ 2208 ]

संव १६७३ आपाढवदि ४ पु । त्रे । जेसलमेरवास्तव्य । को । रायासंग । जार्या सुहागदे सुत कोण् जर मलूसिंघ जतामानोत । पं । श्रीसंजवनाथवित्रं कारितं । त्रव तपागष्ठाधिराज-श्रीविजयदेवसूरिजिः ॥

# मूर्त्तियों पर।

[2209]

॥ सं० इल्लाह् । ४० सं० १६५ए वर्षे वैशाखिसत १३ बुधे कोः मि जा सुन कोः माता समना कारितं श्रीविमलनायावितं प्रतिष्टिता ष्टा तपागत्वे श्रीविजयसेनस्रिजः प्रतिष्टितं च ॥ [2210]

संवत् १६७१ वर्षे माह्सुदि १३ श्रीपार्श्वनाघविवं [2211]

संवत् १९५३ वर्षे ज्येष्टसुदि ए सोमे सागवाज (?) नगरे सा खिगया मेह्नी डोना: सिगया कोहीय सा० कुंगुदास ॥ ठ ॥ इम हज्ज श्रीपार्श्वनाथ [ प्र ] तिमा प्रधमित [ यह ]

[2212]

श्रीपार्श्वनाथाविंवं संवत् १९७४ ना श्रावणसुदि ४ श्रीतपागत्रस्य द श्रासकरण श्रमुक

संवत् १एएए माह्युदि १३ बाई सरदारां ....

यंत्र पर। ×

[2214]

ॐ सं० १६७३ वर्षे ज्येष्ठ सु० ६ गुरौ जेसस्रमेरुसंघ कारित पट्टः तपाग्राधिराजः जद्दारकश्रीविजयदेवसूरिजिः प्रतिष्ठितः ॥



# श्रीचंद्रप्रभस्वामी का मंदिर। \*

चौवीसी पर।

[2215]

ॐ॥ संवत् १४१ए वैशाखसुदि ए श्रीमत्योकेशसप्तके कुकुसर सनी सुता अधिकी कारयामास चतुर्विशति पहकं॥

[ 2216 ]

संवत् १४७६ वर्षे मार्गासुदि १० रवी श्रीजसवासङ्गतीय सा० जड़ा जार्या रामी पुत्र सा० पीमा जार्या रूडी सुत सा नामसीह जार्या मटकू। जार्या नामबदे पुत्र रहनपाससिह

<sup>×</sup> धातु के चतुष्कोण यंत्र पर यह हिस खुदा हुआ है।

इस मंदिर के दो महले के वाये तरफ की कोंठरों में सर्वधात की मूर्ति, चौवीसी और पंचतीर्धयोंका वड़ा संग्रह है।
 इन समों के लेख यहां अनुक्रम से दिये गये हैं।

थ्रो चन्द्रप्रभज्ञो और चापभदेवज्ञी के मन्द्रिर – जेसलमेर दुर्ग ।

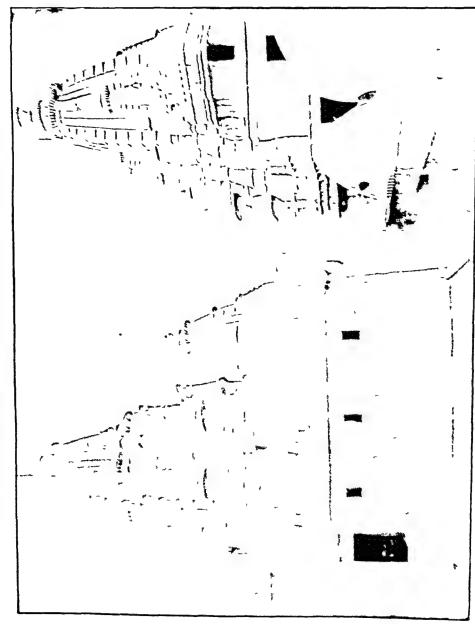

SHRI CHANDRAPRABIIA AND RISHAVADEVA TEMPLES
71/51/14/8/70/7

|   | 1 |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | t |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  | _ |   |
|   |   |  | ~ |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| t |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |

# [ ५७]

तेन श्रीश्री खंचलगत्ने श्रीगत्तेशश्रीमेरुतुंगस्रीश्वरतत्प्टे । श्री नयकीर्त्तस्र्रित्वपदेशेन श्री-मुनिसुत्रतस्वामिविंवं चतुविंशतीर्थंकरसंयुक्तं कारितं ॥ सकलकुटुम्बखारमश्रयोर्थं ॥ प्रति-ष्टितं श्रीस्रितिः ॥

#### [ 2217 ]

॥ सं० १५३५ वर्षे पौषसु० ६ बुधे श्रीनावड़हरागहे जपकेशङ्गा० आसात्रागीते सा० धागा पुत्र देवडे ना० नींनादे पु० तीब्हा ना० तीब्हणदे पुत्र कुराकेन ना० धमाई सु० गिरराजयुतेन स्वश्रेयसे चतुर्विशतिषट श्रीमुनिसुत्र० का० प्र० श्रीनावदेवसूरिनिः॥

# मूर्ति छीर पंचतीर्थियों पर।

[2218]

॥ संवत् ११६१ श्रीवापटीयस्थे वीरदेवेन प्रयाधननिमित्तं कारिता ॥ [ 2219 ]

सं० १२०१ वैशाखवदि १ सहजर्खी श्राविकया श्रीनेमिनाधप्रतिमा आत्मश्रेयोर्ध कारिता॥

#### [2220]

ॐ संग् १२०० श्रीसरवालगक्वे श्रीजिनेश्वराचाँयेः वालचंद किसुणारी मातृ महणी-श्रेयसे कारिता॥

#### [2221]

ॐ संवत् १११० वर्षे वैशाखददि ११ ग्रुरी श्रेण श्रासधरसुत जयताकेन मातृ श्रासदेवि श्रासमतश्रेयसे श्रीमहावीरविंवं कारितं ॥

#### [2222]

सं० ११५५ मार्गसुदि १५ रवें। श्रीसरवालगन्ने श्रीजिनेश्वराज्ञयसंताने व्य० साददेव जार्या श्रवियदेविश्रयोर्थे सुत वीकमेन प्रतिमा कारिता ॥

# [2223]

ॐ ॥ सं० ११ए१ फा० सु० १ सोमे मातामही विरियांदेविश्रेयोर्थं ठ० प्रानकेन श्री महावीरविंवं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीपरमानंदसूरिजिः ॥

### [2224]

ॐ संवत् १३१० वर्षे वैशाखवदि ११ ग्रुरो श्रे० आसधर सुत जयताकेन मातृआसादेति श्रीसमतश्रेयसे श्रीमहावीरविवं कारितं॥

## [2225]

सं० १३१३ फागुणसुदि ६ बुधे श्रे० सूमण जा० गांगी पुत्र आसचंड तेजवाल सक् दुम्य प्र० श्रीदेवेन्डस्रितंताने श्रीयमरचंडस्रितिः शांतिनाथविवं ॥

### [2226]

संव १३१४ वपं फाग्रणसुदि ३ शुके श्रीसङ्के नार्या पन्नदे आहह नार्या अनविति। पुत्र गणदेवजात्यदेवान्यां वितृमातृश्रेयोर्थं श्रीनेमिनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीदेवहरू स्वितिः॥

#### [2227]

संव १३२५ उपेष्टवित १ शुक्ते उपकेशङ्गावः ...... पितृमातृश्चेषार्थं श्रीशांतिनायिषं काव प्रतिष्टितं श्रीजनदत्तम् रिपटे श्रीश्रीविजयप्रत्रसूरितिः॥

#### [2223]

संदत् १३२५ वर्षे फागुणवदि ए सोमे जायदरगठे श्रेष सकु नार्या सिवकया व्रात्री केंद्रोर्थ भीरार्श्वनाथविदं कारितं प्रतिष्टितं श्रीगुणरहनस्रितिः॥

#### [ 2229 ]

रहेर १३२० वर्षे फागुणमृति १० हरिचेष्ठपुत्र जनामीह जनिशि सोहिशि श्रात्मश्रेषार्य विव कार्यते । प्रतिष्टिने श्रीचेत्रगते श्रीश्रजितसिंदम्गिसंसाने श्रीकनकप्रतम्गितः॥

# [ ६१ ]

#### [2230]

सं० १३१ए ज्येष्टवि ११ श्रीनाणकीयगन्ने श्रेण खाव्हण प्राप्तिनायविवं कारितं ॥ प्रण श्रीधनेश्वरसूरितिः ॥

#### [2231]

ॐ ॥ सं० १३३७ वैशाखसु० १३ शनौ वा० पदव्या खश्रेयोर्थ श्रीमहावीरविंवं कारितं प्रतिष्टितं मलधारिश्रीप्रजानंदसूरिजिः ॥

#### [2232]

सं० १३३० ज्ये० व० १ वायटकातीय राजसाधार ठ० अजयासिंइपद्माज्यां पितामह ठ० जयताश्रेयसे श्रीशांतिनाथावेंवं कारितं। प्रतिष्टितं श्रीवापटीयगहे श्रीराशिद्धसूरिजि:॥

### [2233]

॥ ॐ ॥ सं० १३४१ ज्येष्टसु० १५ रवौ सा० आसधरेण ितृत्य गुणचंद्रश्रेयोर्थ श्री-शांतिनाधविंवं श्रीरामनद्रस्रिनः ।

#### [2234]

सं० १३४३ माइ० १० शनौ चोपड़ागोत्रे·····श्रीपार्श्वनाधार्विवं कारितं प्रण॥ श्रीस्रितः ॥

#### [2235]

संग १३४५ आसार सुग ५ शुक्ते श्रीमालक्षातीय पितृ घिरपाल मातृनायिकिश्रेयसे सुत मृंधाकेन विवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीस्रिशः॥

#### [ 2236 ]

संग १३४५ श्रीजपकेशगत्वे श्रीककुद्दाचार्यसंताने नाइड़ सुण श्रासीहश्रेयसे पुत्रपा पुरा-दत्र (१) पंचित्र (३) श्रीशांतिनायः काण प्रण श्रीसिद्धसूरितिः॥

# [६२]

## [2237]

सं० १३४६ वर्षे ज्येष्टसुदि १४ श्रीशांतिनार्थांच० डुर्घटान्वय सा० हरिचंड पुत्र भृणात पर्वतश्रेयसे प्र० श्रोदेवाचार्यसजातीयै: श्रीमुनिरत्नस्रितिः॥

# [2238]

संवत् १३४६ वर्षे पोरवाड पहुँदेव जार्या देवसिरिश्रेयसे पुत्रे वुटहरकांकणकागडाहिकि श्रीखादिनाषाविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजवण श्रीसिद्धसूरिजः।

# [2239]

संग १३५१ वर्षे ज्येष्ठवृद्धिः स्ति सुराकेन ज्ञातः जयनिमित्तं श्रीशांतिर्विवं कार्तिः प्रतिष्ठितं श्री .....

## [2240]

॥ सं १३५५ प्राग्वाट । श्रीकुमारपुत्रेण राजरुः ..... (पत्रोः पुण्यार्थं श्रीक्षपत्रार्ववं का॰ प्रव श्रीपरमचंद्रसूरिजिः ।

#### [2241]

संवत् १३५७ वर्षे वैशाखविद् । शुक्रे श्रेण इनेड जार्या नायघुदे पुत्र कलीवा पित्रामात्र

# [2242]

सं० १३५७ श्रेष पून् ना० देवही पुष्यजीयाकेन स्विपत्रोः श्रेयसे श्रीयादिनायिंवं कारितं प्रतिष्ठितं मडाहडीय श्रीयाणंदप्रतसूरितिः॥

# [2243]

सं १३६१ श्रीनार्गेङ्गा श्रीपरसोपाध्यायीसंताने नानिकया कारिता ॥

# [ ६३ ]

#### [2244]

सं १३६१ वर्षे वैशाखसुदि १० शनौ जगसीह जार्या खषमसिरि पुत नरसीहश्रेयोर्थ वीरविंवं कारितं प्रतिष्ठितं ॥

#### [2245]

॥ सं० १३६७ वर्षे फाग्रणसु० १ रवी नाहड सुत जोता जार्या वाणारकीश्रेयोर्थं सुत वरिणग सुत पदमन्यां विवं गुरू श्रीतपा प्रसादेन ॥

#### [2246]

संग १३६७ वर्षे माघसुदि ए बुधे प्राग्वाटङ्गाण जगसीह जार्या षेतुश्रेयोर्थं जार्या जासत सुत अवकेन श्रीतः क्योतितकसूरीणामुण्देशेन श्रीपार्श्वनाथविं कारितं ॥

#### [2247]

संवत् १३९४ वर्षे वैशालसुदि ४ बुधे छ।सवालज्ञातीय सा लींबा सुत धांधा पुत्र नरपास-छात्मश्रेयसे श्रीचंडप्रज काण प्रण श्रीधमभैघोषसूरिजिः॥

#### [2248]

संवत् १३९४ वर्षे वैशाखसुदि ९ श्रीजावडागहे उपकेशङ्गातीय तिहुणा जार्या तिहुणा देवि पु॰ महणाकेन श्रीक्रपजदेवांवेंवं कारिनं प्रतिष्ठितं श्रीवीरस्रिजिः॥

#### [2249]

संव १३७१ वर्षे वेशाखसुव १ श्रीचैत्रगष्ठे श्रीमालङ्गातीय ......मातृश्रेयोर्थं चणसीवि । जाणेन श्रीपार्श्व कारितः प्रतिव श्रीधम्भेदेवसूरितिः ॥

# [ ६४ ]

#### [2250]

सं० १३७४ माघवदि ए गुरी प्रा० श्रे० छासचंड नार्या पारुछण मातृपितृश्रेयोर्यं स ननसामाकेन श्रीमहावीर कारितं शाखिक≠र्मा तिखकसूरिनि:॥

#### [2251]

संग १३७४ वर्षे माघसुदि ५ श्रीकोरेटकगछे श्रावक कर्मण जार्या वसलदे पुत्र जाना केन म्रातृच्य नाग पितृ कर्मणनिमित्तं श्रीमहावीरांवेंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवजस्रितः॥

#### [2252]

सं० १३७५ ज्येष्टव० ४ बुध केकड़ा प्रमिला वितृ पीरि० रामामाठलाजाललदेव्योः श्रे सुत माजणेन श्रीसूरीणामुपदेशेन श्रीत्रादिनायविवं कारितं॥

## [2253]

ॐ॥ सं० १३०६ वर्षे ज्येष्ठव० ५ सोमे श्रीक्रएसंगर्धे वप्पनागनोत्रे गोव्हा नार्थे गुणादे पुत्र मोखटेन मातृपित्रोः श्रेयसे सुमितनाथविंवं कारितं प्र० श्रोककुदाचार्यसं श्रीककसूरिजः॥

#### [2254]

सं० १३०० वर्षे वैशाखसुदि १५ शनौ श्रीणाणकीयगष्ठे श्रे० जीमा जा० सोहिणी पु॰ आंबड़ जा० श्रंगारदे पितृश्रेयसे श्रीशांतिनाथिंबं कारितं प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिजिः॥

#### [2255]

सं० १३०० महं रजड जा० रयणादे पु॰ ऊदाकेन श्रीशांतिनायविंवं मातृषित्येयसे कारितं चैत्रगष्ठे श्रीञामदेवस्रितिः प्रतिष्ठितं॥

# [६५]

#### [2256]

संग १३७ए वैशाखवदि ७ शुक्रे श्रेण नावड़ जाण सेणल पुत्र चाहड़ेन जार्या लाड़कदे-सिह्नेन श्रीशांतिनायिवंवं काण प्रण श्रीयशोदेवसूरिण्डे श्रीधर्मदेवसूरिजिः॥

#### [2257]

ॐ॥ सं० १३ए० वर्षे श्रे० जाहा जा० साबुश्रेयसे पु० अजयसीह्वजयसीहाज्यां श्रीपार्श्वनाथावेंवं कारितं प्र० श्रीमिख्लपेणसूरिजिः॥

#### [2258]

संवत् १३७१ माहवदि ११ शनौ प्राग्वाटङ्गाण श्रेण व्यण जगधर जाण हांसी पुत्र गोसः खेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथ श्रीजिनसिंहसूरीणामुपण

#### [2259]

सं० १३ए१ माहवदि ११ श्रे० महणी जार्या मोहणदे पुत्र धणसीहेन पित्रो श्रेयसे श्रीत्रादिनाधविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीस्रिजः॥

#### [2260]

संग १३७१ फागुणविद ए वृहङ्झाण सहजपा [ ख ] जार्या खापणदे पुत्रसहितया श्री-पार्श्वविंवं कारितं प्रण श्रीत्रजयदेवसूरिजिः॥

#### [2261]

सं० १३ए१ श्रीजिकेशगत्रे श्रीकुकुदाचार्यसंताने सोमदेवनार्या खोहिणा श्रातमार्थं श्री-सुमतिविंवं कारिनं प्र० श्रीककस्रिनिः॥

# [ ६६ ]

## [ 2262 ]

संव १३७३ वर्षे फागुणसुदि ए व्यव मागा जाव मांगितिर पुव पीमधर जाव सोहा श्रीचंडप्रजाविंवं कारितं आत्मश्रेयसे श्रीकांतितिलकसूरिजिः॥

# [ 2263 ]

संवत् १३ए४ चैत्रविद ६ शनौ । श्रीमालङ्गातीय श्रेष्ठ देवकुमार जार्या सलपण श्रेष्ठ तेजाकेन श्रीपार्श्वनाथांवेंचं कारितं .....श्रीरत्नसूरिजिः ॥

## [2264]

संग १४०४ वैशाण सुदि ११ श्रीमालङ्गाण कुरपाल जार्या कुरदेनि सुत जूरलेन कि

# [2265]

संग् १४०५ वर्षे महं चांपा जार्या वींफलदे पुत्र ज्वनपालेन जार्या पदमलदेवी पुत्र मुखात्र्याकामेणाद्युतेन पित्रो श्रेण श्रीशांतिनाथ काण प्रण श्रीहरिप्रजसूरिजिः॥

# [2266]

॥ सं० १४१० वैशाखसुण श्रुके श्रीमालकाती पितृ खरसी मातृ छाट्हण्देश्रेण श्रीछादिनायविंवं काण सुन सिहाकेन काण प्रण श्रीनागेंडगडे श्रीग्रणाकरसूरिजः॥

# [2267]

ॐ ॥ संग १४१६ मागवण ए साम दहड पुत्र साण हेमाश्रावकेण स्वयूना। श्रीपार्श्वनाण विंवं कारितं अतिष्ठितं श्रीखरतरगद्धे श्रीजिनोदयसूरिजिः ॥

# [ 83 ]

#### [2268]

संव १४११ वैशाव विद ए शनी उसलव माला जा राषोणो पितृ महण दमादे नीतल श्रेव वनहेड़ाकेन श्रीश्रजितनाथविंवं काव श्रीधर्मतिलकसूरीणामुव

#### [2269]

संग १४११ वैशाखसुग ११ बुधे भीवाइडगहे श्रीयशोज इस्रितंताने जपकेश हातीय जाग खाखा सुत मोषसीहेन पित्रो: श्रेयसे श्रीसुमितिविं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीईश्वरस्रितिः॥

#### [ 2270 ]

संव १४११ वैशाखसुदि ११ किकेशङ्गाव श्रेव गीगदेव जाव कमस पुत्र ३ रणसीहतेजा-केन पित्रोः श्रेयसे श्रीशांतिविंवं काव प्रव श्रीवृह्फ श्रीमहें इस्रिति: ॥

#### [2271]

संग १४११ वर्षे चैण ग्रुण ११ सुण श्रीसुराणागोत्रे संग डीड जार्या संग देवसिरि सुत है संग मेव्ही। कुमरारत्नसीहारुयां श्रेण श्रीशांतिनाश्चिवं काण प्रण श्रीधर्मघोषगछे श्रीसामा-चंद्रसूरिशिष्यै: श्रीदेवचंद्रसूरिजिः॥

#### [2272]

सं० १४१३ फागुणसु० ए सोमे खपकेशङ्गाण रामसिङ् जार्या खपमादे पुत्री कमलाश्रेष श्रीशांतिविवं का० प्र० श्रीसिङस्रिजिः॥

#### [2273]

सं० १४२७ वर्षे वैशाखददि १ सोमे जपकेशङ्गा० सा० २ छवसिह ना० रुपिणी पुत्र हापा ना० हांसलदे पु० पीमराजेन सर्वेषां पूर्वजेन । श्रे० श्रीश्रेयांसादिपंचनी० का० प्र० श्रीस्रिनिः॥ [2274]

सं० १४३० वर्षे जपकेशङ्गातीय श्रे० रहिया जा० रही पु० रूपाजाव्हणजोगाणे एजि: पितुः श्रे० विं० का० प्रतिष्टितं श्रीदेवगुप्तसूरिजिः ॥

## [2275]

सं० १४३३ वैशाखशु० ६ शनो श्रीवृह्फ छ उपकेशङ्गा० व्य० षीमा जा० कमिष् व तेजसीषेतसीह्योर्निमित्तं ज्ञा० पूना तेन श्रीविमलनाथाविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनाहें। सूरिजिः॥

#### [ 2276 ]

### [2277]

संग १४३६ वर्षे वैशाखविद ११ सोमे जपकेशङ्गाण पितृ पाखला मातृ बुडीश्रेयसे <sup>सुन</sup> आसधरेण श्रीवासपूज्यविंवं कारितं आंचलगन्ने सूरीणामुपदेशेन प्रण श्रीस्रितः॥

#### [2278]

संव १४४० वर्षे पौषसुदि ११ वुचे श्री । स । ज्ञातीय वितृ नामा नामबदेश्रेयसे सुव सादाकेन श्रीपार्श्वनाथवंचतीर्थौं काराविता प्रव विद्याधरगन्ने प्रव व श्रीगुणप्रजस्ति (जिः)

#### [2279]

सं० १४४५ वर्षे फा० विद १० र० श्रीवृह्ज्जे श्री [ प्रा० ] ग्वट्यातीय श्रीर्तार्वि स्रिणा जार्था साज सुन० धीणकेन जातृधारानिमित्तं श्रीमुनिसुवतस्वामिविंवं कार्विं प्रतिष्टितं वडगठा आचार्येन ॥

# [ ध्रम ]

#### [2280]

॥ सं० १४५१ वर्षे अषाढवदि १३ डीसावालज्ञातीय व्य० चांपाकेन जा० संसाहदे पुत्र आसादियुतेन पु० राजाश्रेयसे श्रीवासुपूज्यावेंवं का० प्रति० श्रीस्रिजः॥

#### [2281]

संग्रथप्य वर्षे फागुणवद १ श्रीक्र रकेशक्षातीय आंवलगढ़े व्यण् सोमा जार्या मह-गलश्रेयोर्थं जातुपुण वाणाकेन श्रीशांतिनाय कारितं प्रतिष्ठिनं श्रीस्रिति:॥

#### [2282]

संवत् १४५७ वर्षे वैशाखसुदि ए बुधे का० फांफग सुत कां ग्रणधर सुत का० ईसर-सुश्रावकेन निजपुर्णार्थं श्रोत्रजितनायविंवं कारितं त्रतिष्टितं श्रीजिनराजस्रितिः। श्रीखर-तरगहे ॥

#### [ 2283 ]

ॐ ॥ संवत् १४५७ वर्षे मायसु० ११ नियौ चे।० दीनापुत्र।न्यां साहड़कर्माणुत्रास्तान्यां पूर्वजपुष्यार्थं श्रीपार्श्वविवं का० प्रति० श्रीजिनराजसूरिनिः ॥ शुनं जवतु ॥

#### [2284]

॥ संव १४६१ वर्षे वैशाखसुव ४ जव साव राजा पुर्व खेना नार्या खर्झा पुत्र पामू नार्या पामनिसरि पुत्रसायरेण स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाधार्वेवं कारितं प्रव श्रोपंडेरगछे श्री सुमितस्रिनः॥

### [2285]

ॐ ॥ संवत् १४६१ शंखवालीय साव सादासुश्रावकेन धर्माकर्मापवारतादिषुत्रमहितेन श्रीखितितनाथिवें कारितं प्रविश्रीजिनराजस्रितिः ॥

# [ Du ]

### [2286]

संव १४६५ वेशाखसुदि ३ ग्रुगे दिव उपकेशक्षातीय श्रेव त्याका नाव सजनगरे प्र मोकल जारया साव्हणदे रान्सहितेन पित्रोः श्रेव सुमृतिव विव कारितं प्रव श्रोवह को श्रे धर्मसिंहसूरिजिः

### [2287]

ॐ॥ सं० १४६ए वर्षे माघसुदि ६ दिने ऊकेशवंशे दा० स्थाससा सुत फमणेन ज्ञाः साढ्हाकुसखाउक्तरणयुतेन श्रीमहावीरविंवं कारितं प्रतिष्टितं खरतरगष्ठे श्रीजिनवनः सूरिजि:॥

### [2288]

संव १४७३ वर्षे चैत्रसुदिपूार्णिमादिने सोव जी। घंद सोव क्र्वाश्रावकाच्यां श्रीश्र जिल्ला विवं कारिव प्रतिष्टितं श्रीखरतरगष्टे श्रीजनवर्द्धनसूरिजिः॥

### [2280]

सं० १४७३ वर्षे चैत्रसु० १५ वा० सता पुत्र पांचक्तेन पुत्र सिवराजमहिराजादियुतेन श्रीत्रजितनाथावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः॥

### [2290]

संग १४७६ वर्षे वैशाण वदि १ अञ्चेलण मण चड़का सुत मण राजाकेन प्रण श्रीपार्श्वनार्थ कारितं

### [2201]

सं० १४७६ वर्षे वैद्यालसुदि १० सोमे श्रीनाणकीयगर्छे मं० कमीसह जार्या कहमीर्षे पुत्र साहकेन पित्रोश्रेण श्रीखादिण बिंण काण प्रण श्रीधनेश्वरसूरितिः

### [ 35 ]

#### [2292]

सं० १४७६ वर्षे चैत्रविद १ शनौ श्रीश्रीमालङ्गातौ सिद्धशाखायां पितृ साल्हा मातृ साह्गदेश्रेयोर्थं जातृ सोमानिमित्तं च श्रेण सिधाकेन श्रीश्रजितनाथपंचतीर्थी काण प्रण पिप्पलगहे श्रीधर्मप्रजसूरिजिः॥

#### [2293]

॥ सं० १४०१ त्वर्षे वैशाखबदि ११ रवौ सा० सारंग पुत्र वीरधवल पु० डाजासाटहा-सहसासलपणप्रभृतिज्ञिः श्रीवासपूज्यविंवं पुण्यार्थं वीरधवक्षेन कारितं प्र० श्रीजयप्रज-सूरिजिः श्रीशुनं त्रूयात्॥

#### [2294]

सं० १४०१ वर्षे वैशाखविद १३ (१) रवी सा सारंग जार्या सिंगारदे पुत्र वीसक्षेन पितृमातृश्रेयसे श्रीयुगादिविंवं कारितं श्रीपूर्णिमापके श्रीदेवेन्डसूरिपट्टे ज० श्रीजयप्रजन् सूरिजि:॥

#### [2295]

संग १४७२ वर्षे वैशाखविद १० गुरू छ०० झा० सा० पेता नार्या की ब्हिणदे पुत्र पूना-फेन नार्या पूनादेषु खार्घ श्रीखादिनाषांवं कारितं प्रण नोनमाखगछे नण श्रीरामदेव-(सू) रिनिः॥

#### [ 2296 ]

॥ संवत् १४०३ वर्षे द्वि० वेशाखविद ए गुरी श्रीश्रीमाखङ्गा० माहाजनीय महं सांगा जार्या सुरुडादे पुत्र नीवांकेन स्विपतृनाना श्रीसुमितनाथावेंवं श्रीश्रंचसगछे श्रीजयकी ति सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्टितं श्रीसंघेन ॥ श्री ॥ सं० १४०४ व० वैशाखवदि ११ रवो श्रीश्रीमासङ्ग० व्य० पीमस जा० मेसारेशाक श्रेयोर्थ श्रीसंजूनाणत्रिवं कारितं प्र० पिष्पत्रमञ्जे वि । ज० श्रीधर्मश्रेष्टम्मूरिनिः ॥ श्रागेताण

### [2208]

सं० १४०६ वर्षे महासुदि ४ शनो प्राग्वाटङ्गातीय म० इदा ना० प्रीमलदे एत्र म कान्हाकेन जा० वात् पुत्र राजायुतेन स्वश्लेयोर्थं श्लीमहावीरविंवं कागपितं प्रतिष्टितं श्ली सोमसुंदरसूरिजिः ॥

### [2200]

संवत् १४०६ वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने सत्यिकशाखायां साधु सारंग जार्था सिंगारं पुत्र मूखदेव जाण्देवखदे पुत्र पेथड़ेन श्रीसमितनायधितं कारितं प्र० श्रीजयप्रजस्रितः॥श्री

### [ 2300 ]

संव १४७७ वर्षे कार्त्तिकवदि ए गुरो श्रीश्रीमालक् विकल्पे श्रीश्रीमालक् विकल्पे श्रीश्रीमालक् विकल्पे श्रीश्रीमालक् विकल्पे श्रीश्रीमालक् विकल्पे श्रीसाधरत्मसूरी णामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना ॥

#### [2301]

संवत् १४०७ वर्षे मार्गशीर्पसुदि १० ग्रुरुवासरे सत्यिकशाखायां सार देदा जार देवहरे पुत्र केसवः तेन श्रीपद्मप्रजावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं प्रनिमगन्ने श्रीदेवेन्द्रसूरीणांपट्टे श्रीज्यः प्रजसूरिजिः ॥

#### [2302]

संव १४०० वैशाखसुदि ६.....संताने श्रो....नार्या रतन श्री...सहज्ञ सहिते मातृपितृश्रेयसे श्रीपार्श्वाचेंचं का० प्रव श्रीककसूरिति:॥

### [ 23 ]

#### [2303]

संव १४०० वव फाव वव १ श्रीमालवंशे .....गोत्रे ठाव कामा जार्या मानी ..... कारिता ....शो ....ज स्रिपेट जिनचंडस्रिजः प्रतिष्ठितं ॥

#### [2304]

सं० १४७ए वैशाखसुरि ३ श्रोब्रह्माणगर्छे स्नेध्या श्रीश्रीमा व्यव सायरक रोज स्त देवसीपर्वनडूंगरराघवदेवकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीविमलनायविंवं का प्रतिष्टितं श्री-पज्नस्रितः ॥

#### [2305]

॥ सं० १४७७ वर्षे फा॰ सु॰ ३ शुक्ते श्रीमाखी श्रे॰ खाइण जा॰ मंदोजर पु॰ कमूआ केडा सुप्ता मरगाद (?) वितृमातृश्रेयोर्घ श्रीसंजवनायाविवं का॰ प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमागत्रे श्रीसाधुरत्नसूरिजिः॥

#### [2306]

सं० १४ए० इपं वैशालसुदि ए शनो प्रा० व्य० पांदा पुत्र वाह्डेन विवं श्रीचंडप्रत-स्वामि का० सा० पू० श्रीहीराणंदसूरीणामुपदेशेन ॥

### [2307]

॥ सं० १४ए१ व० वैशाखव० ११ शुक्रे उप० पितृ पं० कृपा मातृ कमछारे श्रेयसे पुत्र नामसीचांचांचुंड।कैः श्रीवासण्ड्य पंचतीरघी कारापितं प्र० संडेरगहे श्रीशांतिस्रितः॥श्रीः॥

#### [2308]

॥ संव १४एर वर्षे मार्गव विव ए गुरो वश्रीवंडेग्कीयगढे काव हाव साव पूनमी पुव गंमा

# [80]

पु॰ खूंटा जा॰ वाला पु॰ सारंगेन जा रोहि पु॰ जयगसहितेन वितृपुर्णार्थं श्रीवासपूर्णीतं का॰ प्र॰ श्रीयशोजडस्र्रिसं॰ श्रीशांतिस्रिजिः ॥

### [2309]

संव १४ए१ वर्षे चैत्रविद ए शुके श्रीश्रीमाछक्षातीय श्रेव तोखासुतेन वितृत्य साम्र संसारदेश्रेयोर्थं सुत ददाकेन श्रीशीतखनाथमुंक्यपंचतीर्थीं काराविता पूर्णिमापके श्रीतिस पद्यीय श्रीपासचंडसूरिश्रीजयचंडसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठिता ॥

### [ 2310 ]

संवत् १४ए५ वर्षे ज्येष्ठविद् १ शुक्रे जपकेशक्षातीय आसजत्रागोत्रे मा जोपाल जी नीतु पुष्ट मेष्ट कडूआकेन पित्रो श्रेयसे श्रीनिमनाथविंवं कारितं। श्रीनावडारगहे श्री कालिकाचार्यसंताने प्रष्ट श्रीवीरसूरिजिः॥

### [2311]

॥ सं० १४ए६ वैशाखसुदि १२ छ० चित्रवालगोत्रे सा० सिवराज पु० मीढ्हा ती तेज्ञात्मपुण्यार्थं पु० वरदेवदेवदत्तल्णायुतेन ॥ श्रीशांतिनाथावेंवं कारितं प्र० श्रीपर्म घोषगडे श्रीमहीतिलकसूरिजिः ॥

### [ 2312 ]

॥ सं० १४ए७ वर्षे ज्येष्टसुदि २ धांधूगोत्रे साव खषमण साव कुसला पुर्व साव सीन केन साव सीतादेयुव स्वश्रेयसे श्रीआदिनाथावेंचं काव प्रव मलधारिगहे श्रीगुणसंदरस्रिति

### [ 2313 ]

ॐ ॥ सं० १४ए७ वर्षे मार्गविद ३ दिने जिकेशवंशे म० इरराज जार्या होरादे पु

# [94]

सिंघा जार्या सुद्दागदे पुत्र मण् माखासुश्रावकेन पितृ सिंद्दापुष्यार्थं श्री आदिनायविंवं कारिनं प्रतिष्ठितं खरतरगन्ने जिनजङ्गसूरिजिः॥

#### [2314]

। सं० १४ए० वर्षे फाल्यणविद १० सोमे श्रोसवंशे चंडालियागोत्रे सा० ठीइलसंताने सा० रेठा जार्या माहिणि पुत्र मांडणजांडाज्यां श्रीसुमितिविंवं कारि० प्र० श्रीकृष्णार्षेग[हे] श्रीजयसिंहसूरिश्चन्वये श्रीनयचंडसूरिजिः॥

#### [2315]

संव १४एए फाव वव व प्राव झाव सव मांडण जाव माव्हणदे सुत पासा जाव वरज् सुत सव वस्ताकेन पितृच्य कोलाकेन जाव मटकू स्वजाव अरशूकुटुंबयुतेनात्मश्रेयसे श्री-संजवनाथविंवं तपा श्रीसोमसुंद्रसूरीणामुपदेशेन काव प्रव श्रीसोमचंद्रसूरिजिः॥

#### [2316]

॥ सं १५०० वर्षे ....म (माघ) सु० ५ सोमे सांडशाखायां सा० ऊदा ना० पूनादे पु० तिहुणावड्याकडू आसादाकेन जातृ पितृ निमित्तं धम्मेनायविंवं का० प्र० पूर्णिमाप० थ्री जय नदस्रितः ॥ शुनं जवतु ॥ तस्य ग्रहे

#### [2317]

संवत् १५०१ वर्षे ज्येष्टसुदि १० रवे। श्रीश्रंचलगठेश श्रीजयकेसरीस्रीणामुपरेशेन श्रीककेशवंशे खालनशापायां सा० हेमा जार्या हीपादे पुत्र सा० जयवड़श्रावकेण जयनखदे जार्या सहितेन स्वश्रेयसे श्रीधम्मेन। धविंचं कारितं स्वश्रावकेंः प्रतिष्टितं ॥ [2318]

संग १५०३ वर्षे आषाण विद १३ सोमे प्राण साण मांजू सुन साण पीमा रणमस् ना केत श्रीपद्मप्रजावेंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयचंडसूरिजिः

### . [2319]

संग १५०३ वर्षे आषाढवित — सोमे प्राण साण सामल जाण माजू सुत साण सीमा केन श्रीपद्मप्रजाविंचं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयजङ्सूरिजः॥

### [2320]

संग १५०३ वर्षे मागसिरसुदि ६ चित्रावलगृष्ठे श्रीमात्रज्ञातीय माला जाग्रम्गती पुत्र साहहा जाग्र सलखू पुत्र हापा कापा देपा स्वश्रेयसे श्रीसुप्तिनाथविवं काण्श्रीमहर्वेषः सूरिजः ॥ शुजं जवतु ॥

### [2821]

संग १५०३ वर्षे माघण पूर्ण सोमे जपण ज्ञाणव जगैमालेन जात डामरपुर्णार्थ श्री व्यक्तितनाथविण काण खरतरगण जण राजितधर्मसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

#### [2322]

संवत् १५०३ वर्षे जांगड़गोत्रे सा० हांसाश्राद्धेन पुत्र जेसासामतपूनाघमसीहैं। श्री संजवनाथविंवं का० प्रति० श्रीजिनजङसूरिजिः ॥

#### [2323]

॥ॐ॥ सं० १५०७ वर्षे ज्येष्टसुदि १ दिने श्रीजकेशवंशे लोडागोत्रे सा० देवराजसंताने सा० पेडा जार्या जरमी पुत्र मूला राणा सा० नयणाश्राद्धेः मूलापुत्रलपमण्युतेः पुण्यार्थं श्री पार्श्वनाथार्वेवं कारिक प्रतिक खरतरगत्रे श्रीजनस्वस्तिष्टे श्रीजनसङ्ग्रहिग्छभूरिगणभूरैः॥श्री॥

### [ 88 ]

#### [2324]

॥ संग्रिपण्ड वर्षे उयेष्ठ सुदि १ दिने जिकेशवंशे वरह ड़ियागोत्रे साण देवा श्रावकेण पुत्र काकमादिसहितेन जार्या सोखी श्रेयोर्धं श्री अनंतनायविंवं कारितं प्रतिण्श्रीखरतर-गहे श्रीजिनजदस्रिजि:॥

#### [2325]

संवत् १५०९ वर्षे चैत्र व० ५ शनौ उपकेशक्षाः कोरंटागोत्रे सा० वीस त ना० नीतृ पु॰ सालिग सत्रसल जेसा नार्यासहितेन आत्मश्रेयसे श्रीसुमितनाथिंवं का॰ कएसः गहे प्रतिष्ठितं श्रीकक्रस्रिनः ॥ श्री ॥

#### [2326]

॥ सं० १५०७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ बुधे श्रीश्रीमाबङ्गातीय श्रे० नरमा सु० श्रे० श्रमाईन ना० धारू सु० श्रे० सोढाकेन ना० वर्जूयुतेन वितृमातृश्रेयोर्थ श्रीश्रजितनाथ विंवं पूर्णि० श्रीगुणसमुद्रस्रोणामु १देशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ ठ ॥ वडीग्रामे ॥

#### [2327]

॥ सं० १५०७ वर्षे माह सुदि ५ गुरौ जवण ज्ञातीय .....करण। त्यां श्रेयसे श्रीजय केशगहे कुकुदाचार्यसंनाने श्रीसंजवना घविंचं कारितं प्रतिष्टितं ...... सूरिजि:॥

#### [2328]

॥ ॐ॥ सं० १५०ए वर्षे कार्तिक सुदि १३ जक्षेशवंशे जणसन्धिगोत्रे सा० जैसिंह जार्या राजसदे सुत सा० वीदाकेन जातृत्य सं० मेरा सा० रणधीराज्यां पुत देवराज वरसराज प्रमुखपरिवारयुनेन स्क्षेयोर्ध श्रीचंद्रप्रजविंवं कारितं श्रीखरतरगत्रे श्रीजनगज-स्रिव्हे श्रीजिनजद्रस्रिजः प्रतिष्टितं॥

### [2329]

॥ संवत् १५०ए वर्षे फागुण सु० ३ गुरी श्रीश्रीमालङ्गतीय गांधिक जावड़ ना० ग्री नाम्न्या सुता रही श्रेयसे श्रीधम्मेनायविंवं कारिनं पूर पदो जोमपद्वीय जर्ज जपके सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥

# [2330]

संव १५११ वर्षे ज्येष्ठ सुव ५ प्राग्वाट श्रेव जांपर जाव कनी पुत्र समराकेन स्वश्रेवते श्रीखादिनाथविवं काण प्रण तपा श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्य श्रीरत्नशेपरसूरिजः॥ श्रीः॥

### [2331]

॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ए ऊकेशवंशे श्रेष्ठि रांकासंताने सण्धन्ना पुत्रेष संग जगपाल श्रावकेण जार्या नायकदे पुष्यार्थ श्रोशांतिविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीलरताराई श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिन नडसूरिनिः॥

### [2332]

॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ए उकेशवंशे श्रेष्टि गकासंताने संव धन्ना पुत्रेण संव जगपाल श्रावकेण जार्या नायकदे पुष्यार्थं श्रीशांतिविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीलरत्र<sup>गहे</sup> श्रीजिनराजसूरिपद्टे श्रीजिनचडसूरिजिः॥

### 1 2383 1

॥ संवत् १५१२ वर्षे वैशाल सु० ३ श्रीमाल मूसलगात्रे सा० देहहा पु० मीहण तार्य त्रिपुरादे पुर्वासिया आस्मश्रेयसे श्रीकुंयनायांविंवं कार प्रव श्रीधर्मघोषगत्ने श्रीवस्त्रोवरं स्रिवहे श्रीपद्मानंदस्रिजिः ॥ श्री ॥

### विष् ]

### [2334]

#### [2335]

॥ संवत् १५१४ वर्षे फागुण सुदि १० सोमे जपकेशङ्कातौ श्रेष्टिगोत्रं महाजनीशा० १० मग्नसी पु॰ म॰ मोपा जा॰ महिगखदे पु॰ नीवा धन्नाच्यां पितुः श्रे॰ श्रीश्रेयांसार्वे॰ हा॰ प्र॰ जपकेशग॰ श्रीककुदाचार्यसं॰ श्रीककसूरिजः पारस्कर वास्तव्य

### [2336]

॥ संवत् १५१५ वर्षे फागुण सु॰ ए शनौ श्रीश्रीमाखङ्गाः रिसहा पितृ पीमाना कमी सु॰ डाहाकेन पितृमातृश्रेयसे श्रोनिमनायविंवं कारितं श्रो पू॰ श्रोमुनिसिंघसूरीणामु॰ देशेन प्रतिष्ठितं विधिना वानिक वास्तव्य ॥

#### [2337]

॥ संवत् १५१६ वर्षे छा० सु० ए शुक्रे जगकेशक्वातीय विनाकीयागोत्रे सा० घिरः सुत सा० महणा छात्मश्रेयसे सुमितनाथविवं श्रीरुड्जाद्वीये श्रीदेवसुंद्रस्रिपहे श्रीस्रोमसुंद्रस्रितिः प्रतिष्टितं ॥

### [2338]

सं० १५१६ वर्षे मार्ग विद ५ उरकेशङ्गाना ह्गड़गोत्रे सा० सिवरात पु० सं० तिरुवा हांसा जब्हयुतो चातु सोहिख पुष्पार्घ श्री०सप्रजाविंवं का० वृहद्गते श्रीसागरचंड्रस्रितिः॥

# [ 50 ]

### [2339]

संवत् १५१६ वर्षे मार्गिसर सु० १ प्रा० ङ्गा० श्रे० नरसी सुत श्रे० राघव पत्या है। कर्मसी जा० लीबी पुत्र्या श्रीलवी नाम्न्या ज्ञातृ ठय० हरिख्या ज्ञातृज ठय० महिराज जा राजादिकुंदुंवयुत्रया स्वश्रेयसे श्रीसंजवादेंवं कारितं प्रतिष्टितं तथा श्रीरत्नशेखरस्रिति।

### [2340]

सं० १५१७ वर्षे वैशाख सुद् ४ रवी उ० सुचीगोत्रे सा० वीसंल जा० विमलारे प्र धना जा० धाधलदे सामा जा० श्रीआदे आत्मश्रेयसे श्रीशीतलनाथा वें कार्ति श्री पूर्णिमापक्ती ज० श्रीजयजङसूरिसुपदेशेन ॥

### [2341]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ वदि-४ दिने श्रीक्रकेशवंशे नानहड़गोत्रे सा० धना जार्यो खे पुत्र मा० सालिग श्राद्धेन जईता माला पाना जगमालादियुतेन श्रीधम्मेनाथिवं कार्ति प्र० खरतरगठे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

### [ 2342 ]

॥ संवत् १५१० वर्षे माइ सुदि १३ गुरौ प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० मूजा ना० जास स व्य० वाठाकेन ना० वाट् पुत्र मेला कुंरपाल युनेन स्वश्रेयसे जीवित स्वामि श्रीचंड्या विवं कारितं कुवक्रमायात् गुरुन्तिः श्रीपूर्णिमापके नीमपल्लीय न्नष्टारक श्रीनयचंड्रस्रिं प्रतिष्टितं ॥ .... पुग्वास्तव्य ।

#### [2343]

ा संट १५१ए वर्षे वैद्याम वर ११ शुके उरावालकातीय हारगोत्रे संट रामा पुर मार्म

### [ 57 ]

नार्या सहजरे पु॰ सं॰ सिवाकेन आत्मश्रे॰ श्रीकुंधुनाथविंवं का॰ वृह्मत्रीय प्रत॰ श्रीदेवः चंड्रसूरिजः॥

#### [2344]

संव १५१ए वर्षे वैशाख सुदि ३ गुरौ श्रीश्रीमाखङ्गाव श्रेव सखण जाव वास् सुव ससधरेण आत्मश्रेयसे ॥ श्रीकुंधुनाचादि पंचतीर्थी आगमगन्ने श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता च विधिना ॥ धूंधूका वास्तव्य ॥

#### [2345]

संवत् १५१ए वर्षे ज्येष्ठ सु० ए शुक्ते श्रीत्रह्माणगत्ने श्रीश्रीमालकातीय श्रे० श्रासा जार्या मेघू सुत गांगा जार्या गंगादे सतवीरा धारा जदा सिहतेन पितृवृर्विजश्रे० श्री-विमलनायविंवं का० प्रतिष्टितं श्रीविमलसूरिजिः॥ कांजरू(जू?)या ग्रामे।

### [2346]

सं० १५११ वर्षे ज्येष्ट विद ए सोमे श्रीश्रीमाञ्ज्ञाती व्यण्समरा जाणमाक्र सुण व्यण धनपाल जाणरंगाई सुणिसंघा जाणमटकुतथा लघु त्राणकामा काल्हा प्रण कुटुम्बयुतेन श्रीनिमनाथविंवं कारितं प्रण पूर्णिमापक्षे। श्रीसाधुरत्नस्रिजि:॥

#### [2347]

सं० १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए शुक्रे श्रीश्रीमाखङ्कातीय व्य० हेमा सुन व्य० मेहा जार्या कमी स्वपुत्रयौत्रसहितेन दंपत्योः स्वात्मश्रेयोर्घ श्रीजीवतस्वामि श्रीसुमनिनाय-विं० पूर्णिमापङ्कीय ॥ श्रीराजतिखकसूरीणासुप० प्रतिष्टिनं ।

# ि उरे 1

### [2348]

संवत् १५२९ वर्षे माघ व० ७ श्रीङ्गानकीयगत्रे उपकेशङ्गातीय वाघसीण गोशि सा० नरजा जा० नायकदे पुत्र धरणा जा० धारसंदे पु० दीता सहितेन स्वपुष्टार्थं श्री शीतलनाथविंवं कारितं प्रति० ज० श्रीधनेश्वरसूरिजिः शुजं श्रीनाणगञ्चीयः श्री॥

# [2349]

संवत् १५२७ वर्षे कार्तिक सुदि १२ शुक्रे श्रीश्रीमाखङ्गातीय गाण व्यव जगमा सुत सूरा जाण राजलदे सुत ५ व्यवण जाणु राणु मोद्ध कूंगर खषमणिजः वितृशिहः श्रेयसे श्रोश्रीसुविधिनाथविंचं कारितं श्रीपूर्णि० प्रधानशाखा श्रीजयप्रनसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्टितं कारेरी वास्तव्य ॥

# [2350]

संवत् १५२७ वर्षे माघ विद ६ शुक्रे श्रोश्रीमाखज्ञा० व्य० वाठा जा० वर् व मुन नोजा ना० रही ॥ जातृ धर्मसी सहितेन पि॰ विरू आन॰ सा॰ पि॰ श्रे॰ श्री॰ शांनिनाथविंवं काण प्रण श्रीपिष्पलगहे श्रीडदयदेवसूरिपहे श्रीरत्नदेवसूरितिः॥ १॥ मांडकी वास्तव्य

### [2351]

संवत् १५३१ वर्षे वैद्याख सुदि ५ सोमे ॥ श्रीश्रोएसवंशे ॥ खाखनशाखायां ॥ श्रेष मेलीग राया माणकदे पुत्र क्षेत्र मांका सुश्रावकेण जार्या भूगदे पुत्र देपाल इरहान परदत सहितेन स्वश्रेयोर्थं श्रीश्रंचखगहेश्वर श्रीजयकेसरिस्रीणामुपदेशेन श्रीमुम्नि सायविवं कारिनं प्रतिष्टितं ॥ श्रीसंघेन ॥

### [ 53 ]

### [2352]

ं ॥ संवत् १५३१ वर्षे वैशाख वदि ५ रवौ जप्तवाखङ्गानीय नंदवाणेचागोत्रे जिनदे - जा० हीरादे पु० कान्हा जा० प्रेमा श्राविकया आत्मपुष्यार्थं श्रीसुविधनाघावें० का० · प्र० श्रीसावदेवस्रितिः॥

#### [ 2353 ]

॥ संवत् १५३४ वर्षे वै० व० १० सुरतवासि प्राग्वाट व्य० धर्मा जा० राज् सुत ं वणवीर जा० जरी नाम्न्या सुत महाकेन कुंटुंवयुतेन श्रीसुमतिविंवं का० प्र० तपा ं श्रीस्टक्कीसागरसूरिजि:॥

#### [2354]

॥ संवत् १५३४ वर्षे च्येष्ठ सु० १० सोमे श्रीज हेशवंशे खूणियागोत्रे सा० सांजा जार्या खाखू पुत्र सा० मेहाजन्न सा० मेना सा० तोना सा० धर्मसी प्रमुखैः स्वपुण्यार्थं श्रीवासुपूज्यविंवं का० प्र० श्रीखरतरगन्ने श्रीजिन जडसूरिण्हे श्रीजिनचंडसूरिजः॥

#### [2355]

संवत् १५३५ वर्षे वैशाख विद् ९ सो० श्रीश्रीमालक्षानीय श्रे० वस्ता ना० नाकृ सुत श्रे० जेसा वीमा नागा पितृवातृश्रेयोर्थ श्रीश्रेयांसनायांववं काग्निं प्रतिष्टिनं श्रीनागेंड्गहे श्रीगुणदेवसूरिनिः॥ तालध्वजे॥

#### [2356]

सं० १५३५ वर्षे माघ सु० ५ गु० डीसा० श्रे० जुठा ता० श्रमकृ सु० म० ते।जा-केन जा० श्रमकृ सु० नाघा जा० वह्यातिकुंड्वश्रेयने श्रीश्रीश्रनंतिर्वं का० प्र० सह्ती-सागरस्रिजिः॥

# [ 60 ]

### [2357]

संवत् १५३६ वर्षे फा॰ सुदि १ दिने ऊकेशवंशे आयरीगोत्रे। सा॰ महिराज सः हपू पुत्र धणदत्त सुआवकेण सा॰ वीब्हू पुत्र कम्मी शासादियुतेन श्रीशीतलनायां कारितं। श्रीखरतरगन्ने श्रीजनजङ्मूरिपट्टे श्रीजनचंडसूरिजिः प्रतिष्ठितं। चेला लिकि

### [2358]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने श्रीक्रकेशवंशे सा० जारा जार्या वरसी पुत्र सा० जयसिंघ जार्या करमाई युतेन श्रीवासुयूज्यविंवं कारितं। प्रतिष्ठिनं श्री खरतरगष्ठे श्रीजिनचंडसूरि श्रीजिनसमुडसूरिजिः। श्रीः।

### [2350]

संवत् १५३७ वर्षे वैशांख सुदि ७ दिने श्री क्रकेशवंशे सुद्वगोत्रे सा० वस्यती में श्रावकेण पुत्र स्रा नार्या हान् प्रमुख परिवारयुतेन श्रीवासुपूज्यविंवं कारितं प्रध्रीख्यतरगष्ठे श्रीजननक्रस्रिपट्टे श्रीजनचं इस्रिपट्टाखंकार श्रीजनसमु इस्रिविः ॥ श्रीवगतटमरी

### [2360]

॥ संवत् १५५६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए शुक्रे श्रीश्रोएसवंशे सा० जीमसी जा०। गांगी पुत्र साट मेहाजस सुश्रावकेण जा०। जावस पु० सा० पूना कीकायु त्रात साह वारी महिनेन जानुः मा। वीका कंसा पुण्यार्थं श्रीमदंचलगहेश्वर श्रीसिद्धांनसागरस्रीण सुरदेशेन श्रीसुमनिनापविंवं कारिनं श्रीसंघेन श्रीपारस्कर नगरे॥

### [2361]

<sup>।</sup> संबत् १५५७ वर्षे माय सुदि ए गुरे। जकेशवंशे सा० देपा जा० हाष्ट्र पुत्र मा

### [ 69 ]

माक्षीङ्गातीय मुह्वणा नातरंगा नार्या वमह्(१)बाई सुत करमसी धरमसी करत श्री-तपागहे श्रीविजयदानसूरिजिः॥

#### [2371]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवे। श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमाख-इातीय महं छाना जायी वाल छहिवदे ज्ञाता दत्ता जायी वाल देमा सुल जुपति अणा साणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानसूरिजिः॥

#### [2372]

संवत् १६१६ फाग्रण विद ए सोमे उसवंशे घीयागोत्रे साए दोना जार्या गण्णा साए पेथा जार्या मनरंगदे सुत नरबद श्रीतपागन्ने सिरोमणि श्रीहीरविजयसूरि प्रति-िष्तं श्रीसंजवनाथविंवं कारितः श्रीस्तंजतीर्थं श्रीखंजाते नगरं प्रण्णाणा

#### [2373]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुत सूरजी युतेन श्रीस्रजिनंदनविंवं प्रतिष्ठितं .....।

#### [2374]

संवत् १६७३ वर्षे आसाढ व० ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुत कोकवाकेन श्रीधर्मनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं च तपागञ्चाधिराज जद्यारक श्रीविजयदेवसूरिजि:॥

#### [2375]

गांतिनाथः काण प्रण्यीसद्धसेनसूरितिः॥

### [ 69 ]

मासीङ्गातीय मुह्वणा नातरंगा जार्या वमह्(?)वाई सुत करमसी धरमसी करत श्री तपागहे श्रीविजयदानसूरिजि:॥

#### [2371]

संवत् १६१० वर्षे माघ सुदि १३ रवी श्रीवासुवूच्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमाख-इ।तीय महं खाना नार्या वाण खहिवदे ज्ञाता दत्ता नार्या वाण देमा सुण जुपति जाणा काणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानसूरिनिः॥

#### [2372]

#### [2373]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुत सूरजी युतेन श्रीस्रजिनंदनविंवं प्रतिष्ठितं .....।

#### [2374]

संवत् १६७३ वर्षे आसाढ व० ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुन केकिवाकेन श्रीधर्भनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं च तपागहाथिराज जहारक श्रीवजयदेवस्रुरिजि:॥

#### [2375]

गांतिनाथः का॰ प्र॰ श्रीसिद्धसेनसूरितिः॥

[ od ]

### [2366]

॥ संवत् १५७० वर्षे माघ विद ए रवी श्री छसवा छ इ।तीय जा जगू जा सहस् मह्म सुकुटुं वयु तेन श्रीमु निसुत्रता वेंचं कारितं श्री खरतरग छे श्री जिनसमु इस् रिप्टे श्री जिन इंसस् रिजिः प्रतिष्ठितं जेस खमेर वास्तव्य ॥

### [2367]

ॐ॥ संवत् १५७ए वर्षे माघ सुदि ४ श्रीक्रकेशवंशे सा० ताब्हण पुत्र सा। तोजा पुत्र सा० वणरा सहितेन सा० वद्याकेन ज्ञातृ कम्मा पुत्र हांसा धन्ना सहस। परिश्तिन स्वपुष्यार्थं श्रीनेमिनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगद्धे श्रीजिनराजस्ति। पद्देश्रीजिनजङम्हितिः॥

### [2368]

॥ संति १५७१ वर्षे माघ वित पष्टी बुधे श्रीजपकेशवंशे ठाजहड़गोत्रे मंत्रि कार्ष आक रुगादे पुत्र मंक रादे ठाइड़ा नयणा सोना नोडा पितृ। मातृश्रेयसे श्रीमुमित नार्यादवं कामितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजनइंससूरिजः॥

### [2369]

्रेत्र सन् १५५३ वर्षे दाके १४५० प्रवर्तमाने महामाङ्गड्यप्रद श्री माह वर्ण प्रति १६६६ते तुम पुष्यतङ्गत्रे॥ श्रीवापनागोले सार माला पुरु वरहदा जार मिलारे १६६ते द्वाञ्चित्रपर्विवं कारितं तर श्रीजिनमाणिक्यसूरितिः॥

#### [2370]

सेवन १६८० वये माच मुदि १३ रवा श्रीमुमतिनाथ राईधांनपुर वास्तव्य श्रीव

माधीङ्गातीय मुह्वणा नातरंगा जार्या वमह्(?)बाई सुत करमसी धरमसी करत श्री-तपागहे श्रीविजयदानसूरिजि:॥

#### [2371]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवे। श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमास-इ।तीय महं याना जायी वाण यहिवदे ज्ञाता दत्ता जायी वाण देमा सुण जुपति जाणा साणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानस्रिजिः॥

#### [2372]

संवत् १६१६ फाग्रण विद ए सोमे उसवंशे घीयागोत्रे सा० दोना जार्या ...... सा० पेथा जार्या मनरंगदे सुत नरवद श्रीतपागन्ने सिरोमणि श्रीहीरविजयसूरि प्रति-ष्टितं श्रीसंजवनाथविंवं कारितः श्रीस्तंजतीर्थं श्रीखंजाते नगरं प्रण्यापात्र

### [ 2373 ]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुन सूरजी युतेन श्रीअजिनंदनविंवं प्रतिष्ठितं .....।

#### [2374]

संवत् १६०३ वर्षे आसाढ वण ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुत कोकवाकेन श्रीधर्मनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं च तपागञाधिराज जहारक श्रीविजयदेवस्रितिः॥

#### [2375]

..... ग्रीनाणकीयगछे सा० धीमड़ जा०....पुत्र कीकन ग्राव्येयसे श्री-शांतिनाथः का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिजिः॥

[ 66 ] [2370] संवः .....पतृमातृश्रेयोर्थं श्रोसुमतिनायवित्रं काव प्रव श्रीनगंडणं श्रीगुणदेवसूरिजिः॥ जमरामी वास्तव्य [2377] .....नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीशांतिन।यविवं कारितं श्रीरत्नसिंहसूरितः प्रतिष्ठितं ॥ [2378] ·····श्रीचंडप्रनावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयसेनस्रितिः तपागते॥ [2379] संव जायां जासू पुत्र चाहड़देव गीरा जगदेव पासदेव पार्श्वनाथप्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रीककसूरिजिः॥ [2380] श्रीब्रह्माणगङ्घे....स्त उसन सुत सा० आह्स सा०.....पुर्वन देव्या कारिता॥

[2381]

....-श्रीसुविधिनाथिं० प्र० श्रीदेवगुप्तसूरिजिः॥

# श्री शीतलनाथजी का मंदिर।

# मूर्तियों पर।

[2382]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ट विद ४ दिने जिकेशवंशे संख्यालगोत्रे सा० केल्हो जार्या केल्ह्लादे श्राविकया .......चं० धन्ना पुत्र मालादिपरिवारसहितया शांतिनाथांवं कारितं प्र० श्रीजिनचं अस्रितः। श्रीकी तिरत्नस्रि प्रमुख परिवारसिहतै:॥

### [2383]

संव १५१७ वर्षे ज्येष्ठ वित ४ दिने संखवालगोत्रे सा० जेठा पुत्र ः चांपादिः परिवारसः स्वमात् जसमादे पुष्णार्थं श्रीसुमितिर्विवं कारितंः खरतरगष्ठे श्रीः जिनवंद्र ः ..... ।

# [2384] =

ॐ संवत् १५१० वर्षे वैद्याख माते धवखपदो १० दिने श्रीजिनचंड्रम्रितिः प्रति-ष्टिनं। संववाज सः० खपा पुत्र कुंला जार्या चो० ठाकुरसी पुत्र्या नायकदे श्रा० नेमिविंवं कारितं॥

ह प दे पापाण को मृति के यरणबीका पर का यह देख है।

[ @ ]

# पहिका पर।

[2385] +

ॐ संवत् १६७ए वर्षे माघ सु० ४ दिने शिनवासरे श्रीचतुर्विशित जिनेंड्यहरू प्रतिष्ठतं श्रीखरतरग्रहावतंस श्रीजिनदत्तसूरि क्रमेण श्रीजिनदत्तसूरि तद्दंशे मुक्ताः मिण श्रीजिनचंडसूरि श्रीजिनकुशस्त्रीर श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनखिधसूरि श्रीजिन चंडसूरि श्रीजिनकि चंडसूरि श्रीजिनति श्रीजिनराजसूरि तत्पट्टा छंकारहारेः श्रीजिनजङस्रितिः कारितं श्रीजिकेशवंशे मागाशाषायां सा० करमा पु० सा० लूणा साहड़ मूलू महणा देव्याः तन्मध्ये साहड़ पुत्राः पंचाजवन सा० जोजा जगसिंह हेमा मोहण श्रीहर्शस्याः ततः मूलू पुत्राः पंच

[2386]

···· स्वजार्या श्रृंगारदे पुण्यार्थं शत्रुंजयगिरनारावतारपष्टिका ·····

# पंचतीर्थियों पर।

[2387]

सं० १३३३ वर्षे ज्येष्ट सुदि १३ शुक्रे प्राग्वाटज्ञातीय व्य० पूनपाल सुत खूई वयणकेन पितृ · · · · प्रार्थाता सुर्वाता ।।

[2388]

सं॰ १३४ए वैशाख सु॰ १ प्राग्वाटकातीय सा गेव्हा .....चतुर्विशतिष्टः ... .....प्राप्ताचा सामान्य सामान्य

<sup>ो</sup> श्वेत पापाण की २४ मूर्तियों सहित पट्टिका पर यह लेख हैं।

# जैसलमेर - श्री शीतलनाथ मंदिर। श्री शत्रुञ्जय गिरनारावतार पष्टिका (नं० २३५६)

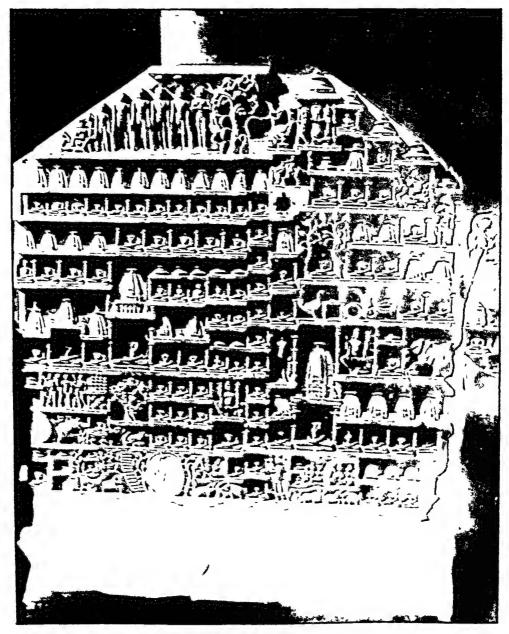

SHRI SHITALNATH TEMPLE - AISALMER



### [ [ [ [ ]

### [2389]

ॐ संवत् १३७ए मार्गः विद ५ प्रज श्रीजिनचंडस्रिशिष्यैः श्रीजिनकुशलस्रिजिः श्रीशांतिनाथविंवं प्रतिष्टितं कारितं च साः धूना पुत्र साः सहजपाल पुत्रैः साः षाष्ठ गयथर थिरचंड सुश्रावके स्विष्ठ पुण्यार्थं॥

#### [2390]

संवत् १४५६ वर्षे माघ सुदि ३ शनौ उपकेशक्षातीय पितामह सीहा पितामही खीमिणी पित कम्या मात नाव्ह श्रेयसे पुनपाल साहिनीराजैः श्रेयसे श्रीपद्म- प्रजाविंवं कारितं प्रण श्रीस्रिजिः॥ शुनं॥

#### [ 2391 ]

संग १४७५ वर्षे वैशाख सुदि ३ वुधे उपकेशक्षाती वष्पनागगोत्रे साण कुडा पुत्र साण साजणेन पित्रोः श्रेयसे श्रीचंद्रप्रनार्वेवं काण प्रण श्रीउपकेशगछे ककुदा-चार्यसंताने श्रीसिद्धस्रितिः॥

### [2392]

संव १४ए३ वर्षे फा॰ विद १ दिने श्रीजिक्शवंशे वहरागीने सोमण सुन धनसा श्रेयोर्थं श्रीश्रेयांसर्विवं कारितं प्रतिष्टिनं श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनवंडम्रितिः॥

#### [2393]

संव १५१९ वर्षे कार्तिक सुव १३ जोमे श्रीश्रीमाञ्जाव श्रेव केटहा जाव गांगी पुव जसा जार्वा मेचू सुन गणीया निरिया मेहा सहिनेन विव माव ब्रानृ श्रेये। वै भीधर्मनाथविंवं काव प्रव विष्यवगव जव श्रीयमरवंडम्रिति: सिरथरवामे वास्तव्य॥

# िएश्

### [2394]

संवत् १५३५ वर्षे मार्ग० सुदि ६ शुक्ते ॥ श्रीश्रीवंशे श्रे० रामा जार्या रांनलं पुत्र श्रे० नीनाकेन जार्या गोमती जात् श्रे० नंग महोराज सहितेन वितुः पुष्यार्थं श्रीश्रंचलगहेश्वर श्रीजयकेसरीस्रीणामुपदेशेन श्रीश्रेयांसनायविंवं का० प्रतिष्ठितं संभेन वीचीयाडी यामे ॥

### [2395]

सं० १५३५ वर्षे माघ विद ए शनो प्राग्वाट ककरावासी व्य० वस्ता ता० वीव्हः णदे सुत पूंजाकेन जा० सोजागिनी पुत्र पर्वत जा० लावा धूतादिकु० स्वश्रे० श्रीः शंजविंवं का० प्र० तपा श्रीलक्कीसागरसूरिजिः॥

### [2396]

संग १५३६ वर्षे फा० सु० ३ दिने श्रोक्तकेशवंशे क्कड़ाचे।पड़ं।गोत्रे श्रे० बाखण जा० बखमादे पु० स० महणाकेन सामहि० जा० गाणिकदे पु० धन्ना वन्नादिसुतेन श्रीसुमतिनाथविंवं कारि० प्रति० श्रीखरतरगन्ने श्रीजनजङस्रिपट्टे। श्रीजनवंडः स्रिजः॥ श्रीजनसमुद्धस्रिजिश्च॥

### [2397]

॥ संवत् १५६० वर्षे माइ सु० ४ दिने ककेशवंशे कांकरियागोत्रे सा० हमी पुत्र सा० मूका जा० तारादे पुत्र राज्ज जा० रगीदे पुत्र हमीरादिपरिवारसिहतेन श्रीनिमनाथावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगज्जे श्रीजिनहंससूरिजः॥



# श्री ऋषभदेवजी का मंदिर।

# मूर्त्तियों पर।

[2398] \*

संव १५११ माघ सुव १२ श .....

### [2399]†

• संवत् १५३६ फागु॰ सु॰ ५ दिने श्रीकिकेशवंशे गणधरगोत्रे सं॰ सद्या पुल सं॰ धन्ना जा॰ धारलदे पुत्र सं॰ लापाकेन पुत्र रत्ना युनेन जा॰ लाठबदे पुष्यार्थं सुपार्श्व विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोलर॰ गठे श्रीजिनजङम्रिवटे श्रीजिनचंडस्रितिः श्रीजिन समुद्रस्रितिः ॥

#### [2400];

॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे गणशरवेषद्वागोत्रे सा० पासड जार्या प्रेमखदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण नार्या जीवादे पुत्र
सा० सद्धा धीरा। व्यांवा। हरपा प्रमुख परिवार सश्रीकेण श्रीमक्तेवा स्वामिनी
मूर्तिः कारिता प्रनि० श्रीखरतरगत्वे श्रीजिनजङ्म्रिषटे श्रीजिनचंडम्रितः॥ श्रीजेसबमेरु महाङ्गें॥ श्रीदेवकर्णविजयराज्ये॥

यद पक्त छोटी मृति पर का तेख है।

पीड़े पापाप को मृति पर यह तैय है।

३ रंगमंडर के यह तक पाँड पायाण के हादों पर जीमदरेश माना को हाथ बोर्ड देश हुई मृति के पाँठ पर यह तैस सुद्दा हुआ है।

[ 69 ]

[2401]\*

(१) ॥ संव० १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ५ जीमवासरे श्रीजपके

(१) शवंशे ठाजहड़गोत्रे मंत्रि फलधरान्यये मं० जूठित पुत्र मं० का-

(३) सू जा० कम्मीदे पु० नयणा जा० नामलदे तयोः पुत्र मं

(४) सीहा जार्यया चोपड़ा सा० सवा पुत्र सं० जिनद्त्त जा० लपाई

( ५ ) पुत्र्या श्राविका अपुरव नाम्न्या पुत्र समधर समरा संडू सिंह

(६) तया स्वपुष्पार्थं श्रीञादिदेव प्रथम पुत्ररत प्रथम चक्रवर्ति

( ७ ) श्रीनरतेश्वरस्य कायोरसर्गस्थितस्य प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठि

( 0 ) हा श्रीखरतरगञ्चमंडन श्रीजिनदत्तस्रि श्रीजिनकुशलस्र

(ए) रिसंतानीय श्रीजिनचंडसूरि पं० श्रीजिनेश्वरस्रिशाखायां। श्री॥

(१०) जिनशेखरस्रिपटे श्रीजिनधरमस्रिपटालंकार श्रीपूज्य

(११) (श्रीजिनचंडस्रिजः॥ श्रोः॥ श्राविका स्रमदे कारापिता)

### [2402] †

- (१) संव १५३६ फाव सुव ५ श्री जकेशवंशे
- (१) वैदगोत्रे मंग सुरजण पुत्र मंग कठला
- (३) केन जा० रत्नु पुष्यार्थं मु० शिवकर युते-
- (४) न श्रीबाहूबिसमूर्तिः कायोत्सर्गस्था
- ( ए ) कारिता प्रति० श्रीजेसलमेरुपुर्गे गण-

यह लेख दाहिने तर्फ विशाल मूर्ति के चरण चौकी पर खुदा हुआ है।

<sup>ा</sup> यह हेख बांई तर्फ श्रीवाहुवलजी की कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी विशाल मूर्त्ति के चरणचौकी पर खुदा हुआ है।

# [ QU ]

- (६) धर चोपड़ा सेव धम्मी कारिन प्रतिष्ठायां
- ( 9 ) श्रीखरतरगंहे श्रीजननदस्रिपहे
- ( ७ ) श्रीजिनचंडसूरिनिः श्रीजिनसमुद्रस्रिनिः .....

### पष्टिका पर।

### [दाहिने तर्फ]

#### [2403]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्र० सुदि ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे गणधरचोपड़ागोत्रे सं० पासड जार्या प्रेमछदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण जार्या जीवादे पुत्र सा० सद्धा सा० धीरा सा० आंवा सा० हरणा पौत्र सा० रायमञ्ज सा० आसकर्ण सा० जदयकर्ण सा० पारसादिपरिवारसिहतेन जानिनी श्रा० पूरी पुण्यार्थ श्रीद्धासप्ततिजनवेरंद्धपिटकां कारिता प्रतिष्टिता श्रीखरतरगठे श्रीजिनजद्धस्रिपटे पूर्वाचलसहस्रकरावतार श्रीजिनचंद्रस्रितः ॥ तत् शिष्यराज श्रीजिनसमुद्धस्रितिश्च ॥ श्रीग्रुनं ज्यात् ॥

#### [2404]

॥ ॐ॥ मंत्रत् १५३६ वर्षे फागुण सुद् ए दिने श्रोमष्ट्रकेशवंशे। श्रीवांतियागेशं सा० गांगा जार्या। श्राविका सोइग पुत्र धाडी वाहा मा० रहिया जार्या श्राविका देवलदे पुण्यार्थ पुत्र सा० हांमा सुत्रावकेण जार्या श्राविका हांसलदे पुत्र मा० नंदर्श किक सा० ईसर सा० क्र्रा प्रमुख सार्परिवार संजीकेण मतिशतिवनगंद्रपहिहा फार्याचके। प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगत्रे। श्रीवर्षमानसंत्रोते। श्रीजिनदनम्रि श्रीजिनधाम् पंदर्भर श्रीजिनविधाम् रि श्रीजिनविधाम रि श्रीजिक्य रि श

जिनकुश्वस्रि श्रीजिनपद्मस्रि श्रीजिनविष्यस्रि श्रीजिनचंद्रस्रि श्रीजिनोदयस्रि श्रीजिनराजस्रिपटे श्रीजिनजिद्मस्रिपटे श्रीजिनचंद्रस्रि श्रीजेसविमेरुमहाष्ट्रगें श्रीते कर्ण राजव विजयराज्ये श्रीगणधरचोपड़ा प्रासादे स्वपुत्रि ...... श्रुनं जवत

# [2405]

ॐ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण विद ए दिने श्री क्रकेशवंशे श्रीगणधरगोत्रे सं० पासः नार्या प्रेमखदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण सं० समधर ना० वरज् पुष्यार्थं द्विसित जिनपहिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतर श्रीजिनजङ्कसूरिपटे श्रीजिनचंड .....

[ बांई तर्फ ]

[2406]

मनन् १५३६ वर्ष फागुण सुदि ए दिने श्रीजिकशेषवंशे श्रीगणधरचोपड़ागांत्रे सा सन्य पुत्र संव मद्या तार्या संव सिंगारदे पुत्र संव जीमसी सुश्रावकेण जाण बाज मनचेद पुर्यार्थ पुत्र साव म्रा साव सामझ साव सरवण साव कमेसी जाव स्रक्षेदे आयी मांनक्षेदे प्रमुखे संमार परिवारसिंहतेन श्रीविशतिवरहमाण श्रीजित बेहारिहा कार्याचके। प्रतिष्ठिता श्रीवरतरगष्ठे श्रीजिनराजसुरिष्टे श्रीमत् श्रीविक्षण्याचिक्षण्याचके। प्रतिष्ठिता श्रीवरतरगष्ठे श्रीजिनराजसुरिष्टे श्रीमत् श्रीविक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याच्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याच्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्रण्याचिक्षण्याचिक्षण्

# [ 69 ]

# ं चौवीसी पर।

# . [2407]

सं० १५०६ वर्षे माघ विद ९ बुधे श्रीश्रीमालङ्गातीय इय० वरपाल जा० वीटहर एदे सु० इय० लाडण जा० मामूं सु० इय० पासाकेन जा० फांफण जा० थिरपार लादि सर्वकुदुम्बसिहतेन श्रीविमलनाथादिचतुर्विशतिपष्टं स्विशतेश्रेयोर्थं श्रीपूर्णिमापद्दे श्रीवीरत्रजसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ श्री: ॥ तरजङ ॥

### पंचतीर्थी पर ।

### [2408]

॥ संग्र १५६४ वर्षे वैशाख वदि ए शनो उपकेशङ्गाण ठा० गे।ते ज्ित वंण मंण् निणा जाण नामखदे पुण मंण सीहा जाण स्रमदे पुत्र मंण समधर जाण सकादे पुत्र सदारंग कीका युते पुष्यार्थं श्रीश्रेयांसनायविंवं काण श्रीखण गछे श्रीजिनचंडम्रिपंड श्रीजिनमे स्रिजिः प्रतिष्टितं॥

# समोसरण पट पर।

### [2400] \*

(१)॥ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे श्रीगणधरः चोपड़ागोत्रे संग् नाथू पुत्र संग् सचा जार्या श्रुंगारदे पुत्र मंग् जिनदन सुश्रावकेण जार्या खलाई पुत्र स्वनरा घावर पीत्र द्रीगदियुनेन श्रीमनवनाणं कारितं

मिर के दाखिन तरफ स्तान पर तान प्राकार सिर्टन यह पहुँ है। इसके प्रत्येक प्राकार में पहुँ देख गृह है

जिनकुश्यम् रि श्रीजिनपद्मम् रि श्रीजिनबन्धिम् रि श्रीजिनचंद्रस्रि श्रीजिनो। पर् श्रीजिनगजम् रिपट्टे श्रीजिनजद्भस्रिप्टे श्रीजिनचंद्रस्रि श्रीजेसलमेरुमहानुगं श्री। रुपं गटन विजयराज्ये श्रीगण्धरचोपड़ा प्रासादे स्वपुति ......

### [2405]

्र स्थान १४२६ भी फागुण पदि ए दिने श्रीक्र हेशवंशे श्रीगणधरगोत्रे सं० पातः १८८ प्रश्नित पर स्थानीयाँ सुक्षान हेणा सं० समधर जा० वरजू पुष्णार्थं द्विति १ १८५ १४१ । प्रतिश्वा प्रस्तिर श्रीजिनजङ्कस्रिवेड श्रीजिनवंड ''''

[ बोरं तर्फ ]

[2400]

\* .

### [ eg ]

# ं चौवीसी पर।

### · [2407]

सं० १५०६ वर्षे माघ वदि १ बुधे श्रीश्रीमाखङ्गातीय व्य० वरपाख जा० वीट्इ-णदे सु० व्य० खाडण जा० मामूं सु० व्य० पासाकेन जा० फांफण ज्ञा० थिरपा-खादि सर्वे कुटुम्बसिह्तेन श्रीविमखनाथादिचतुर्विशतिपटं स्विशत्श्रेयोर्थं श्रीपूर्णिमापके श्रीवीरत्रजसूरोणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ श्री: ॥ तरजङ ॥

### पंचतीर्थी पर।

#### [2408]

॥ सं० १५६४ वर्षे वैशाल विद् ए शनौ जपकेशङ्गा० ठा० गोत्रे जूठिस वं० मं० निणा जा० नामलदे पु० मं० सीहा जा० सूरमदे पुत्र मं० समधर जा० सकादे पुत्र सदारंग कीका युते पुष्पार्थं श्रीश्रेयांसनायविंवं का० श्रील० गठे श्रीजिनचंडसूरिपटे श्रीजिनमे सूरिजः प्रतिष्टितं॥

### समोसरण पद्द पर।

### [2409]\*

(१)॥ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीककेशवंशे श्रीगणधर-चोपड़ागोत्रे संग् नाथू पुत्र संग् सचा नार्या श्रृंगारदे पुत्र संग् जिनदत्त सुश्रावकेण नार्या खखाई पुत्र स्रमरा धावर पात्र हीरादियुतेन श्रीसमवसरणं कारितं

अ मंदिर के दाहिने तरफ स्तंन पर तीन प्राकार सहित यह पह है। रखके प्रत्येक प्राकार में यह छेख पुरे हैं।

- (१) प्रतिष्ठितं श्रीमत् श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनश्वरसूरिसंनाने श्रीजिनकृशतस्री श्रीजिनकृशतस्री श्रीजिनविद्यसूरि श्रीजिनविद्यसूरि श्रीजिनराजसूरि श्रीजिनजङ्ग्री श्रीजिनचंडसूरि शिष्य
- (३) श्रीजिनसमुद्रसूरि प्रमुख सिहतैः श्रीदेवकर्ण राज्ये ॥

# श्री महावीरस्वामी का मंदिर।

# शिखासेख ।

[.2410] +

ॐ सं० १४७३ वर्षे सं० कीहट स० देवदत्त उसनदत्त धामा कान्हा जीवी जगमाल स० कपूरी माहहणदे कम्मी प्रमुख परिवारेण स्वपुष्यार्थं देवगृहिका कारिता॥

# चौबीसी पर।

[ 2411 ]

संवत् १४७४ वर्षे उ० चा प्र '' दीता जा० देवस पु० गुणसेन जा० गुरुदे निमित्तं श्रीसुविधिनाथविंवं कारापितं प्रतिष्ठितं जपकेशगहे जहारक श्रीसिद्धसूरितिः। वाघमार ज्ञातीय ॥

<sup>🕆</sup> बावन जिनालय के द्वार के उत्पर के भाग पर यह लेख है।

### ਿਨੇਨੇ ]

#### [2412]

सं० १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीसूराणागोत्रे सा० सुित्वचंद पु० सं० जिणदेव नार्या जयतबदे पुत्र रां० कामाकेन आत्मपुण्यार्थं श्रीकुंथुनाथादिचतुर्विशति जिनण्टः कारितः प्रति० श्रीधर्मघोषगहे श्रीपद्मशेखरसूरिण्टे श्रीपद्मानंदसूरिनः॥

### [2413]

सं० १५११ वर्षे वैशाल सु० ३ श्रीश्रीमालङ्गातीय मं० वीका जा० वातू सुत समधर जा० स्हवदे सुत देवदासेन जातृ अदा घोघर कुदुम्बयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्री-सुमितनाथादिचतुर्विशतिषद्यः कारितः प्रतिष्ठितः पूर्णिमापके श्रीमहीतिलकस्रिष्टे श्री-गुणितलकस्रितः वाराही वास्तव्य ॥ श्री:॥

# पंचतीर्थियों पर।

#### [2414]

ॐ सं० ११९१ ज्येष्ठ वदी ६ शुक्रवारे श्रीश्रजितदेवाचाँर्यः प्रतिष्ठिता श्रे० प्रमत पाहिगणि छहित। जिंहा सुत ब्रह्मद्त्त जार्या सोहिणि श्रोविका निमित्तं प्रयत्नेन • • • दानेन कारिता।

#### [2415]

ॐ सं० १११६ माघ सुदि १३ गुरौ तरवालगठे श्रीवर्छमानाचार्यसंताने रावउ पुत्र माणु तथा जार्यो वालेवि(?) तहितेन सुत देदा कवडि ब्याल्यकेन ब्यारमश्रे-पोर्थ कारिता॥

- (१) प्रतिष्ठितं श्रीमत् श्रीखरतरगञ्चे श्रीजिनश्वरसूरिसंनाने श्रीजिनकृशस्मी श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनखिष्यसूरि श्रीजिनराजसूरि श्रीजिनजिक्स्रिशे जिनचंद्रसूरि शिष्य
- (३) श्रीजनसमुद्रसूरि प्रमुख सहितैः श्रीदेवकर्ण राज्ये ॥

# श्री महावीरस्वामी का मंदिर।

# शिखालेख ।

[.2410] +

ॐ संग १४७३ वर्षे संग कीहट सग देवदत्त जसजदत्त धामा कान्हा जीवेर जगमास सग कपूरी माङहणदे कम्मी प्रमुख परिवारेण स्वपुण्यार्थं देवगृहिका कारिता॥

# चौत्रीसी पर ।

[2411]

संवत् १४७४ वर्षे ३० चा प्र · दीता जा० देवल पु० गुणसेन जा० गुरुरे निमित्तं श्रीसुविधिनाथविंवं कारापितं प्रतिष्ठितं उपकेशगढे जहारक श्रीसिद्धसूरितिः॥ वाधमार ज्ञातीय ॥

शब्दन जिलालय के डार के उत्तर के भाग पर यह लेख है।

## [ एए ]

#### [2412]

संव १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीस्राणागोत्रे साव मुिलचंद पुव संव जिणदेव नार्या जयतलदे पुत्र रांव कामाकेन आत्मपुण्यार्थं श्रीकुंशुनाथादिचतुर्विशतिः जिनपटः कारितः प्रतिव श्रीधर्मघोषगत्रे श्रीपद्मशेखरसूरिपटे श्रीपद्मानंदसूरिजः॥

#### [2413]

संग्रेथर वर्षे वैशाख सुण ३ श्रीश्रीमालङ्गातीय मंण वीका जाण वात् सुत समधर जाण सूहवदे सुत देवदासेन जात अदा घोघर कुदुम्बयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्री-सुमितनाथादिचतुर्विशितिषटः कारितः प्रतिष्ठितः पूर्णिमापके श्रीमहीतिलकसूरिषटे श्री-गुणितलकसूरिजः वाराही वास्तव्य ॥ श्री:॥

## पंचतीर्थियों पर।

### [2414]

ॐ संव ११९१ उपेष्ठ वदौ ६ शुक्रवारे श्रीश्रजितदेवाचाँपैः प्रतिष्ठिता श्रेव प्रमत पाहिगणि छहिता जिंहा सुत ब्रह्मद्त्त जार्या सोहिणि श्रोविका निमित्तं प्रयत्नेन •••दानेन कारिता।

#### [2415]

ॐ सं० १९१६ माघ सुदि १३ गुरो सरवालगठे श्रीवर्द्धमानाचार्यमंताने रावड पुत्र माणु तथा जार्या वालेवि(?) सहितेन सुत देदा कवडि श्राक्षणकेन श्रारमश्रे-पोर्थ कारिता॥ {00}

[2416]

सं० १३३ए वर्षे श्रे० सोमसी इ नार्या हांसल पु० जयतसी इ जगसी इ कुश्रासी इ प्रभृतिनिः वितृश्रेयोर्थं श्रीने मिनायविवं कारितं प्रति० श्रीचैत्रगष्ठीय श्रीधमीदेव स्रिनिः ॥

#### [2417]

॥ संव १४७३ वर्षे। माघ वव १ लोढ़ागीव मूंगर पुव साव हादाकेन स्ववाकेन स्वश्रेयोर्थं प्रव रुद्धंव श्रीहर्षसुंदरसूरिजिः॥

## [2418]

संवत् १४५१ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरी श्रीञ्चांचलगर्छे श्रीमेरुतुंगस्रीणामुपदेशेन संव ञ्चाब्हा सुत संव लषमासीह युतेन संव वोडाकेन वितृ संव पासङ् श्रेयोर्ष श्री वासपुज्याविंवं कारितं श्रीस्रिशिः प्रतिष्टितं च ॥

#### [2419]

सं० १५०० प्राग्वाट् व्य० रूदा ज० कवी पु० रणसिहेन जा० पूरी त्राण धणती गुणा च तथादि कुटुंबवृत्तेन निज श्रेयसे श्रीसुमितिविवं कारिण प्र० तपा श्रीर रतनशेखरसूरिजि: ॥

#### [2420]

सं० १५१२ वर्षे माघ सुदि ५ सोमे ऊकेशवंशे सा० मूला ना० नामणि पु॰ उदर श्राद्धेन ना० श्रह्विदे पु॰ महिपाल तेजसी रोहा सहितेन स्वश्रेयसे श्री॰ श्रंचलगञ्जनायक श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीविमलनाशविंबं कारितं॥ प्रतिष्ठितं संघेन॥

## [ 505]

#### [2421]

॥ सं० १५१ए आषाढ़ विद १ (?) मंत्रिद्बीयवंशे काणागोत्रे ठ० लीधू ना० धरमणि पु० सं० अवखदासेन स्वपुष्णार्थं श्रीनिमनाधिवंचं का० उसीयडगोत्रे ठ० वीरनाध ना० तिबोकदे पु० ठ० करणस्य दत्तं च प्र० श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनहर्षसूरिनि:॥

#### [2422]

॥ सं० १५१ए मा० व० ५ जुके नागरङ्गाति गोठी खपमा जार्या सारू युत्रया वाढ्दी नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुत्रतार्वेचं कारितं प्रति० श्रीतपापके श्रीजदयबद्यानः म्रितिः श्रे० समधर धीरा विराडा वासी।

#### [2423]

॥ ॐ॥ संवत् १५२७ वर्षे व्यापाट सुद् २ सोमे क्रकेशवंशे सांद्र्शामायां साव वोहिल जाव रोहिणि पुत्र साव शिवराज्ञेन जाव स्ट्राहे पुत्र साव माता साव वालादियुतेन श्रीकुंयुनायावेंचं कारिव प्रव श्रीम्यस्मग्रेश्वर श्रीजिनजङ्ग्रीयदे श्रीविजनज्ञ्म्रायदे श्रीविजनज्ञम्

#### [---1]

॥ संवत् १५२० वर्षे चैत्र विद ६ गुरी । जीज्यमार्थः नाः गारा आयां यातृ पुत्र योमाकेन जार्या पोमादे जातु स्मा सीहा महिनेन जाः चारा अवने आयाना गजेश्वर श्रीजयकेसरिस्रीणामुख्देशेन श्रीमुविदिनाथ देवे दानित श्रीतिशत स्मेन।

संबत् रपर्य वर्षे फा॰ हु॰ र दिने छार्रेशवरी नान्डक्रीचे सार बार बार

रयणा पुत्र सा० मूखकेन जा० रत्नाई नांगू पुत्र रिक्खा तत्पुत्र जदा सूरा प्र परिवारयुतेन श्रीपार्श्वनाथिंवं कारितं प्रतिष्टितं च श्रीखरतरगठे श्रीजनन्त सूरि पट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2426]

॥ संवत् १५३६ व० फा० सुदि १ दिने चोपड़ाकूकड़ागोत्रे स० लाला जार्या लिलादे पुत्र रत्नपालाजिधेन जार्था वाल्हादे पु० देवदत्तादि पुत्र परिवार स० श्रीकेष श्रीक्राजितनाथिं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङ्सूरिपट्टे श्रीजिनचंडि सूरिजिः ॥ श्रीजेसलमेरी ॥ चोप० प्रतिष्ठायाः ॥

#### [2427]

संग १५३६ वर्षे फा० सुदि ३ दिने जकेशवंशे जणसाली सा० रहिया जार्ग रूपिण पु० सा० शिषरेण जार्या पाई युतेन श्रीकुंयुनायविंवं कारितं श्रीखरतराहे श्रीजिनचंडसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः प्रतिष्ठितं॥

#### [2428]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने ऊकेशवंशे क्रकड़ाचे।पड़ागोत्रे सं० लावण जार्या खषमादे पुत्र सा० सहणकेन जार्या श्रा० सोहागरे पुत्र सामंना परिवारयुतेन श्रीत्रादिनायविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनजङ्गसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः शिव्य श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः श्री श्री नमः॥

#### [2429]

॥ संवत् १५६३ वर्षे चैत्र वदि ५ शुक्रे श्रीश्रीमालकाः मं देवा सुत मण सहिजा

## [ <03]

पा॰ गोमति सु॰ मं॰ धर्मण जा॰ पहुती सिहतेन मातृपितृनिमित्तं छात्मश्रेयसे अधिपार्श्वनाथिवं का॰ प्रतिष्ठितं मधुकरगन्ने ज॰ श्रीमुनिप्रजसूरिजिः॥ धीणगोत्रेय॥

#### [2430]

॥ सं० १५९९ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरौ श्रीश्रीमाछङ्गातीय श्रे० हरराज जा० हं हांसी सुत सीपा हर्षाच्यां मातृपितृनिमित्तं श्रीशांतिन।यविंवं श्रीब्रह्माणगछे श्री-हं विमलसूरिजिः जांजरूखा।

#### [2431]

॥ संवत् १६४६ वर्षे मार्गशर सुदि (?) शुक्रे श्रीश्रीमालक्षातीय मंत्रि वीरधवल जा० वारू सु० वेल्ल सिह्जज वेला जा० रायाने सु० देपज जा० गोमित सु० वसु स्वितृमातृनिमित्तं व्यात्मश्रेयसे श्रीजीवतस्वामिविंवं श्रीशीतलनाथचतु० पटः कारा-पिता श्रीविष्वलग्रे श्रीगुणसागरसूरिवट्टे ज० श्रीश्रीशांतिसूरिजिः॥

#### पट पर।

#### [2432] r

- (१)॥ॐ॥ संवत् १४७३ वर्षे चैत्र सुदि १५ दिने ऊकेशवंशे डागा जाजा पुत्रेण सा० मेहाकेन स्वनार्या सलपण पुष्यार्थ॥
- (१) श्रीचतुर्विशति तीर्थंकर मातृ पहिका कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरनरगठालंकार श्रीजनराज-
- (३) सूरिपद्यालंकरणैः श्रीजिनवर्द्धनस्रिजिः॥ जाग्यस्रिर प्रजावस्रिजिः॥

देवकुिका में पीछे पायाय को चतुरकोण चौदोस दिन माना के पह पर यह छैस है। पहकी ग्रिया २ छुट का है।

जाव गोमित सुव मंव धर्मण जाव पहुती सहितेन मातृपितृनिमित्तं आत्मश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथविंवं काव प्रतिष्ठितं मधुकरगञ्जे जव श्रीमुनिप्रजसूरिजिः॥ धीणगोत्रेय॥

#### [2430]

॥ सं० १५७९ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरो श्रीश्रीमाछज्ञातीय श्रे० हरराज जा० हांसी सुत सीपा हर्षाच्यां मातृपितृनिमित्तं श्रीशांतिन।थविंवं श्रीत्रह्माणगहे श्री-विमलस्रिजः जांजरूत्रा।

#### [2431]

॥ संवत् १६४६ वर्षे मार्गशर सुदि (?) शुके श्रीश्रीमालकातीय मंत्रि वीरधवल जा० वारू सु० वेलु सिंहज्ज वेला जा० रायाने सु० देपज जा० गोमित सु० वसु स्वितृमातृनिमित्तं आरमश्रेयसे श्रीजीवतस्वामिविंवं श्रीशीतलनायचतु० पट्टः कारार्गिता श्रीविष्वलगन्ने श्रीशुणसागरसूरिपट्टे ज्ञ० श्रीश्रीशांतिसूरिजिः॥

#### पह पर।

#### [2432] -

- (१) ॥ ॐ॥ संवत् १४७३ वर्षे चैत्र सुदि १५ दिने जकेशवंशे रागा नामा पुत्रण सा० मेहाकेन स्वनार्या सजपण पुष्पार्थ॥
- (२) श्रीचतुर्विद्यति तीर्धंकर मातु पहिका कारिता प्रतिष्टिता श्रीचरनरगाअसंकार श्रीजिनराज-
- (३) सूरिपद्यां करणे: श्रीजिनवर्जनम्रिजिः । जायम् र प्रजावम्रिजः ।
  - -१ देखिता में बोरे पामन का चतुरकान चीर व वित्र मान के उद्देश पर देख हैं। द्वार हिला के दुई साहा

## [ 80}

## गणधर की मृत्तिं पर।

[2433]\*

- (१) संवत् १६०६ वर्षे पोस वदि ए दिने
- (१) श्रीगोतमस्वामिमूर्ति कारिता सक-
- (३) ल संघेन प्रति० श्रीविजयदेवसूरिजि-
- (४) रुपदेशात् गणि ः सोमविमलगणि जिः।

## पाइका पर।

[2434] \$

संवत् १५७७ वर्षे मिगसर सुदि ए .... श्रीसंघेन कारितं प्रतिष

[ 2435 ] †

संवत् १६०६ वर्षे छाश्विन मासे शुक्कपक्ते १५ तिथौ सोमवार श्रीजिनकुश्वस्री पाइका वर .....



अ समामंडर के दाहिने तरफ हाथ में जरमाला सिंहन सुखासन में बैठी हुई पोलें पायाण की मृतिं के वर्णवीर्ध पर यह छेख है।

सनामंडप के बांचे तरफ खेन पापाण के चरण पट पर यह लेख खुदा हुआ है।

<sup>😗</sup> यह छेख दाहिने तरफ हैं।

## बड़ा भंडार।

मूर्ति पर।

[2436]\*

ॐ संवत् १४०७ वर्षे मार्गसिर विद् ३ दिने श्रीसुमितिविं प्रतिष्ठितं श्रीजननाड-सूरिनि: कारितं संग् सहसा जार्या मसी श्रेण

#### [2437]

संवत् १५३२ वर्षे फागुण सुदि ३ रवौ उपकेशवंशे ठाजहड़गोत्रे सं० वेगड़ा श्रेयोर्थं देवदत्त पुत्र मंत्री गुणदत्त जा० सोमखदे तयोः पुत्रेण धर्मितंहेन पु० समरथादि परिवारस० जा० पुण्यार्थं श्रीनिमनाथविंवं का० प्र० खरतर श्रीजिनधर्मस्रिपदे श्री जिनचंद्रस्रिजिः॥

#### पट पर।

#### [2438]

सं० १४ए३ वै० सु० ३ जकेश सा० देवदत्त जार्या देवबदे पुत्र सा० नगराज जार्या यशो० रामदे जार्या परमादे पुत्र्या श्रा० खापू नाम्ना श्रीशांनिनायचनुर्विशनि-पटः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीसूरिजः ॥

-1>+':-::-::-:::(:-

क यह लेख श्रीसंनवनाधजी के मंदिर के नीचे उड़े मंडार में रखी हुई एडिन रागाण की मूर्नि के यहण चौशी पर खुदा हुआ है।

## शहर में।

## श्री विमलनाथजी का मंदिर।

## मृ श्तियों पर।

[2430] #

॥ संवत् १६६६ वर्षे पौष विद ६ भृगुवासरे गृद्धशाखायां क्रकेशकातीय """ श्रीविमसनायाविवं काण प्रण च श्रीतण श्रीविजयसेन """

### [ 2440 ]

सं० १६१५ वर्षे वैशाख वदि ६ श्रीओसवंशे संखवालगोत्रे सा० राजा पुत्र <sup>पंचा</sup> येण श्रीपार्श्वनाथविंबं का० खरतरगद्ये श्रीकानचंद्रसूरिजिः

#### [2441] +

संग १७३१ वर्षे माघ सुदि ५ विंवं पदमावती पार्श्वनाथ ·····श्रीवि देव सूरी जरी है।

## पंचतीर्थियों पर।

#### [2442]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्ष मासे जकेशवंशे चोपड़ागोत्रे सा० करमण सुत सा० जेसा जार्या मदी पुत्र सा० खोखाकेन जार्या हरषू पुत्रयौत्रादिवरिवारसहितेन श्री धर्मानाथविंवं कारितं प्र० श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनराजसूरिपद्दे श्रीजिनजङसूरिजिः॥व॥

<sup>#</sup> यह मंदिर श्रीआचार्यगच्छ के उप।सरे में है और श्रीमूलनायकजी की पत्थर की मूर्त्ति पर यह लेख खुदा हुआ है।

## [ 602]

#### [2443]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाख सुदि १० जक्शेवंशे चोपड़ागोत्रे सा० महणा जार्या मेसादे पुत्र स० धन्नाख्येन सं० सांगणादि पुत्रपरिवारपरिवृतेन श्रीशांतिनाचिवं हो कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगठे श्रीजिनइंसस्रितिः॥ जेसलमेर वास्तव्य॥

## रोप्य के यंत्रों पर।

#### [2444]

श्री संवत् १०४३ मिति मार्गशीर्ष तृतीयांतियो श्रीमद्वृहत्वरतरगत्ने साइजी श्रीतिखोकचंदिकत्कस्यात्मज सा० श्रीजञ्चासंघदासजी श्रीसिक्षचक कारापितं। जंगम-युगप्रधान जहारक श्रीजिनचंद्रसूरिकिः॥ खिखितं पंण॥ चातुर्यनंदि सुनिना॥

#### [2445]

गद्दो श्रीसिद्धचक्रजी को जमावचंद्र जंदानी की बहु ने यानारजगत का जगासर में चढायो बनायो ठवड़ा में संबत् १९९२ माट् सु॰ १५



## वेगड्गच्छ का उपासरा।

## शिखालेख ।

#### [2446] •

- (१) ॥ ॐ ॥ ॐ नमः श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ श्रीवागरेशाय नमः
- (१) ॥ संवत् १७७१ वर्षे शाके १६४६ प्रवर्त्तमाने महामांगङाप्रदो
- (३) मासोत्तम चैत्र मासे खीलविलासे शुक्कपके त्रयोदस्यां।
- (४) गुरुवारे उत्तरा फाल्युनीनक्तत्रे वृद्धिनामयोगे एवं शुनिद-
- ( ५ ) ने श्रीजेसलम्रुगढ़ महाडुगें राजल श्री ५ अपैसिंहजी विजैराज्ये
- (६) श्रीखरतरवेगडगडे जद्दारक श्रीजिनेश्वरसूरिसंताने जद्दारक
- . ( छ ) श्रीजिनगुणप्रजुसूरिपट्टे ज० श्री जिनेशरसूरि तत्पट्टे जटारक श्री ए
- ( ७ ) जिनचंडसूरिपट्टे जद्दारक श्रीजिनसमुद्रसूरि तत्पद्दाखंकारहार सा
- (ए) रजद्वारक श्री १०७ श्रीजिनसुंदरसूरि तत्वहे युगप्रधान जहारक श्री
- (१०) ७ श्रीजिन उदयसूरि विजयराज्ये प्राज्यसम्राज्ये ॥ श्रीरस्तुः ॥ श्री: ॥

#### [2447] 中

- (१) ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १६ चैत्रादि ७३ वर्षे जेठ सुदि
- (१) १५ सोमवारे मूखनक्तत्रे। श्रीजेसखमेरुनगरे राज्ल श्रीक-

अ उपासरे के वाहर वायें दीवार पर यह शिलालेख लगा हुआ है। G O S. के परिशिष्ट मे यह प्रथम ल्ला धा परन्तु भ्रमवश दो नंबर मे प्रकाशित किया गया है। नीचे का अंश नं० २० मे तथा ऊपर का नं० २१ मे है।

<sup>ं।</sup> यह शिलालेख भी वहीं वाहर के दीवार पर लगा है और वोच से टूट गया है। यह G.OS के नं०१६ में छ्या है।

जनलमेर धा वेगड़गच्छ उपासरा प्रशस्ति (नं० २१२६)

I willia him

**三原物局可愿度到吸缩同场与三十二** 123、11、1年4年中國國際一門中國國際 一次には、これができばははははは、これには、 .....

MIRL BEOARD GACHIIA UPASARA PRASHASHI-JAISALMER

\* ; ;

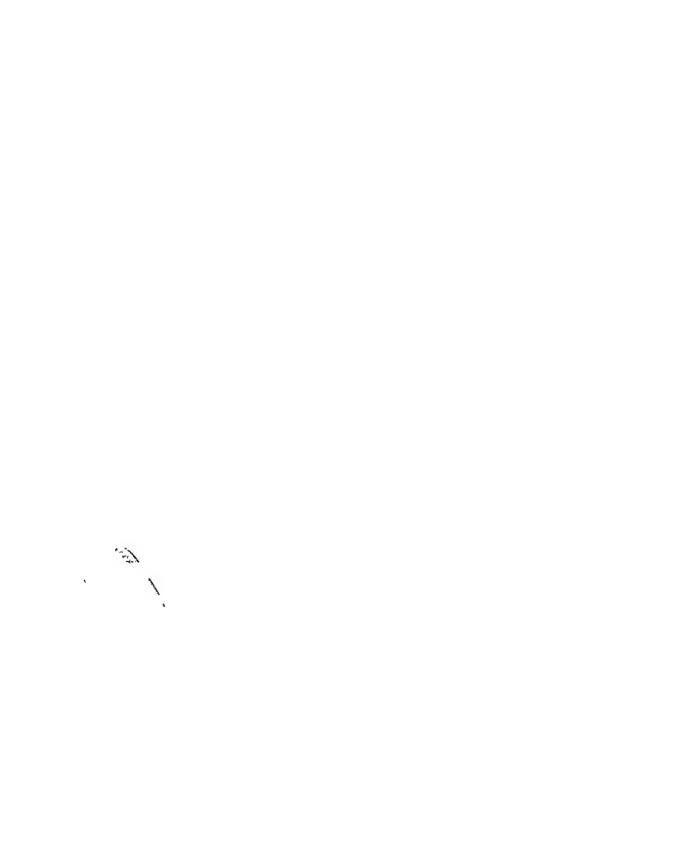

जैसलमेर – श्री वेगड़गच्छ उपासरा प्रशस्ति ( नं० २४४७ )

SHRI BEGARH GACHHA UPASARA PRASHASTI - JAISALMER

### [ २०ए ]

- (३) खाणजी विजयराज्ये। श्रीखरतरवेगड़गडे। त० श्रीजिनेश्वरसूरि
- (४) विज्ञयराज्ये। बाजइड़गोत्रे। मंग कुलधरान्त्रये। मंत्री वेगड़। पुत्र मंग
- ( ५ ) सूरा। तत्पुत्र मं० देवदत्त । पुत्र मंत्री गुणद्त्त । तत्पुत्र मं० सुरजन । मं०
- (६) वकमा। धरमसी। रत्ना। लषमसी। मंत्री सुरजन पुत्र। मंग् जी आदे
- (४) सू। जीया पुत्र मंत्री पंचाइए। पुत्र मंव चांपसी। मंव उदयसिंह मंवः
- ( ७ ) वांकुरसो । मंण्टोडरमञ्जा चांपसी पुत्र देवकर्ष । जदयसिंह पुत्र
- ( ए ) महिराज । प्र : राज्ञा मंत्री टोडरमल्लेण पुत्र सोनपाल सहिते-
- (१०) न जपासरा द्वारं सुबटं कारितं ॥ चिरं जयतु ॥ श्रीसंबस्य ॥
- (११) ॥ सूत्रधार पांचाकेन कृतं ॥ खंबाणी ॥

## सेठ थीरूसाहजी का देरासर।

## मृत्तियों पर।

#### [2448]

संवत् १६१० वर्षे फागुण बदि १ दिने व्यव अदाकेन आत्मश्रेयोर्थं श्रीआदिनाय-विवं कारितं प्रव श्रीविजयदानस्रिक्तिः॥

#### [2448]

् संव् रद्द्द श्रीपार्श्वनाय व श्रीवाई ....

## पंचनीर्त्रिनों पर ।

### [2450]

॥ संब १४७० वर्षे वैद्याल सुदि ३ सोगे गूजरक्कार्त। मंत्री० लानस सुत मंग् लाप रेण निज्ञ उत्रेष्ठ जातुः मंत्री सदाकस्य भेषसे श्रीव्यजिनंदन वंचतीर्याप्रतिना कार्ति। प्रति० भीसर्वसूरिजिः ॥ श्रीद्वर्षतिसकसूरिजिः ॥

### [2451]

॥ ॐ ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्षे विद ३ दिने ऊकेशवंशे चो० दीता पुत्र चो० पांचा पुत्र चो० महिराज श्रावकेण पुत्र सहस साजण प्रमुख परिवारसिहतेन श्रीशांतिनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगष्ठे श्रीजिनजङसूरिग्रहितः ॥

### [2452]

॥ ॐ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष वित ३ दिने बुधे उपकेशवंशे चो० दीता पुत्र चो० पांचां पुत्र सा० खोखा श्रावकेण पुत्र सहजपास जूरा प्रमुख परिवारसिहतेन श्रीधर्मनाथिंवं कारितं प्रतिष्टितं खरतरगष्ठे श्रीजिनजद्मसूरिजिः॥

#### [2453]

॥ संवत् १५०३ वर्षे मार्ग० सुदि १ रवी सुंचियागो० सा० सीरंग जा० सिंगारदे पु॰ वीरधवल जा० वींजलदे पु॰ साल्हा सहसा खालाकेन जातृ काजल निर्मित्तं श्री कुँ युनायविंवं कारि॰ प्रतिष्ठि॰ श्रीपूर्णिमावकीय श्रीजयप्रजसूरिवहे श्रीजयज्ञस्रितिः॥ ॥ ग्रुजं॥

### [2454]

॥ संवत् १५१७ वर्षे फाग्रण सुदि १ शुके । श्रीजएसवंशे ॥ मीठाइँवागीते हवा

### [ १११ ]

सायर जा० चमकू पुत्र व्य० धनाकेन जा० धनादे पुत्र जेता सहितेन स्वश्रेयोर्थं भीश्रंचखगष्ठेश श्रोजयकेशरिसूरीणामुपदेशेन श्रीशीतखनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं संघेन

#### [2455]

॥ संवत् १५३१ वर्षे वैशाख सुदि १३ सोमे उपकेशका० जामुगोत्रे सा० सज्जन पु० जरहू जा० मेहिणी पु० देवा जा० देवलदे जातृ मयाजदा सं० देवाकेन स्वपुष्यार्थं स्वश्रेयसे श्रीवासपूज्यमुख्यविंवं चतुर्विशतिपटः कारितः प्रतिष्टितः श्रीरुष्ठपञ्चीयगत्ने श्रीजनोदयसूरिपटे श्रीजनचंद्रसूरिजि:॥ मूलताण

#### [2456]

सं० १५४२ वर्षे फाग्रण विद २ शनी खो० पखडेवागोत्रे सा० माला जार्या मोहिणदे पुत्र देजा जार्या दाडिमदे पुत्र मांडण मेरा कर्मसी युतेन खात्मश्रेयसे श्रीसंजवनाथ-षिवं कारितं प्र० मडाइडागन्ने श्रीनयचंद्रसूरिजः खरइटवाडा यामे।

#### [2457]

॥ सं० १५७ए वर्षे वैशाख सुदि ११ रवी बृद्धप्राग्वाटङ्कातीय श्रे० सिवा जाव धार्मेणी सु० श्रे० हांसा जा० हांसखदे जात श्रे० वद्या जाँ० माणिकी सुत श्रे० रवा जा० हरपादे सुत मूखा युतेन स्वश्रेयसे श्रीआदिनायचतुर्विशतिका कारिता। प्रति- हिता साधुपूर्णिमापके जहारक श्रीजदयचंडसूरि तत्पहे जहारक श्रीमुनिचंडसूरिति- विधिना॥ श्रीचंपकनगर वास्तव्य॥ कल्याणं च

चोवीसी पर।

[2458]

सं० १५१० द्वि० ज्ये० सु० ३ गुरो । श्रीसिखपुर वास्तव्य खांसवासङ्गतीय सा॰ सहदे सुत सा० सोना जा० गोरी पुत्र सा० साधारण खघु ज्ञातृ सा० देपालेन जार्य करमी सुत श्रीवच श्रीचंड प्रमुख कुटुंबसिहतेन स्वश्रेयसे श्रीविमसनायिंवं कार्ति प्रतिष्ठितं च श्रीवृहत्तपापके जटा० श्रीरत्नसिंहसूरिजिः ॥ शुजं ॥

## सेठ केशरीमलजी का देशसर।

( इंदौरवालों की हवेलो )

शिलालेख ।

[2459]

॥ श्री गुरवे नम: ॥ संवत् १००७ शाके १९७१ जाड्या सु० ७ गुरुवारे श्रीदेरासरः जी को जानत पिता घर सिंघवी प्रतापचंद इनतराम जेठमहा नथमल सागरमल आदिमल कारापितं॥

मृर्त्तियों पर।

[2460]#

सं० १ए०१ वर्षे पौ० सु० १५ गुरौ पुष्ये श्रीपार्श्वजिनविवं बाफण श्रीजीरावरमञ्ज

यह छेख चांदी की सफण मूलनायकजी की मूर्ति पर खुदा हुआ है।

### [ ११३ ]

सर्परकरः कारितः प्रतिष्ठितं वृहत्खरतरगञ्चाधीश्वर जंगमयुग जण् श्रीजिनमहें इसूरिजिः रतसाम ।

#### [2461]

सं० १५ त्रा० ७ए वर्षे त्रा० सुदि ए सोमे। श्रीमालीज्ञा० मं० चांपा ना० नंगी पु० सु० जनाश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथवित्रं कारितं

#### [2462] •

सं १९९२ वर्षे चैत्र .... रगवते (?) गांदी सहसमञ्ज ... नार्या नायणा का

### पंचतीर्थियों पर।

#### [2463]

॥ सं० १५१५ वर्षे आषाढ वदि १ शुक्रे उकेशवंशे परीक्षगोत्रे पं० सारंग सुत पं० श्रजा जार्या आमलदे पु० पं० पर्वत सुश्रावकेण युश्स जगमाल · · परिवारसिहः तेन श्रीसुमतिविंवं कारितं प्र० श्रीलरतरगडे श्रीजिनजद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः॥

#### [2464]

॥ संवत् १५३३ वर्षे कातिक सुदि ५ ग्रुरी गीतमगोत्रे श्रीश्रीमालकातीय पासड़ नार्या वरज् सुत नागा नार्या नागलदे सुत मुंधा सिहतेन श्रीशांतिनाथिवं का॰ अ॰ श्रीथराद्यागत्रे (?) श्रीविजयासिंहसूरिपटे श्रीश्रीशांतिसूरिनिः॥



सर्वधात की सफण मृतिं पर का यह लेख है।

## सेठ चांदमलजी का देरासर।

### पंचतीर्थियों पर।

[ 2465 ]

सं० १२०५ छाषाढ वदि ५ सा० सूहवदेन प्र० कारितं।

[2466]

सं० १५३९ वर्षे वै० सु० ५ बुधे पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटकातीय व्य० सहसा ना॰ संपूरी नाम्न्या पुत्रमेखा ना० फदकू द्वि० पुत्र सिंघादिकुटुंबयुतया खश्रेयसे श्रीसुन तिनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं तपागञ्चनायक श्रीखद्मीसागरसूरिनिः॥



## अखयसिंहजी का देरासर।

पंचतीर्थियों पर।

[2467]

सं० १४७ए वर्षे माघ सुदि ४ दिने श्रीपार्श्वनाथांबंबं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगहे भी जिनजडस्रिजः कारितं दा० सा० सादा पुत्र वरासिंह युतेन

### [ ११५ ]

[2468]

संग्रेथर वर्षे पौष विद र गुरी श्रीमालकातीय साण् सामल जार्या माकू सुत इरपितना श्रीशांतिनाथविंवं कारापितं श्रीतपापक्तं जण श्रीविजयसूरिपट्टे जण्शी-विजयरत्नसूरिजः प्रतिष्ठितं॥

#### [2469]

॥ तं० १५७५ वर्षे फाग्रण विद ४ गुरों ः इति व व्य० ग्रणपाल जा० देवणी पु० दोसी श्रखा जा० उत्तिमदे पु० जैवंत जैमल श्रेयोर्थं पद्दिरा पत्नीकिनिमित्तं श्री-श्रेयांसिवंबं कारापितं प्र० पूर्णिमापके ज० श्री श्री श्रीमुनिचंडसूरिजिः जन्मनामा इसी जार्या श्री:॥

#### 经验的特别的经验的证明

## रामसिंहजी का देरासर।

मृतियों पर।

[2470]

श्रीशांतिनाथ प्र० श्रीहीरविजयस्रि सा०। देवचंद

[2471]

॥ सं० १५७५ वर्षे श्रा० गुलास वाई

## [ ११७ ]

#### [2480]

॥ ॐ॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ विद ए ऊकेशवंशे रीहड़गोत्रे रतनसी संताने सा० पासड़ जार्या हीरू पुत्र साह धम्मा श्रावकेण ज्ञातृ हेमा पु० साव्हा पद्मा युनेन श्रीआदिनाथिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे जिनराजसूरिपटालंकार श्रीजननक सूरिजः॥

#### [2481]

॥ सं० १५१६ वर्षे ज्येष्ठ विद् ए शुक्ते श्रीश्रीमासङ्गातीय श्रे० बोडा जा० सि सु० वाह्या जार्यया वासु नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीविमलनायजीवितस्त्रामिविंवं पूर्णिमापहे श्रीगुणधीरसूरीणामुप० कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना श्रहिलाडा वास्तव्य ॥

#### [2482]

॥ संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ट वदि ४ दिने ऊकेशवंशे साझसापे पा० जेसा नार्या जेसादे पुत्र साधारण तेजसी समर सिंहैः कारितं श्रीकुंधुनायविंवं कारितं प्रितिष्ठितं श्रीखरतरगठे श्रीजनन्नझस्रिनः॥ श्रीजिनचंडसूरिनिः॥

#### [2483]

सं० १५१ए वर्षे ज्येष्ट सु० ३ रवौ श्रीनावडारग० श्रीमालका० म० न्नासण नाम् गोमित पु० कमृत्या काला चांदा सहितैः पितृमातृनिमित्तं श्रीनृमिनायार्वे० का० प्रे० श्रीकालिकाचार्यसंताने श्रीनावदेवसूरिनिः॥ गांली वास्तव्यः॥

#### [2484]

॥ संवत् १५५३ वर्षे माय वदि ५ रवें। श्रीमालङ्गा० मंत्रि जांपर जा० धार्व हैं

### [ ११ए ]

रत्ना जाण्धरणी स्वजत्रुश्रेयसे श्रीशीतलनाथावें कारितं प्रनिष्टितं श्रीपूर्णिमायण्श्री-देवसुंदरस्रीणामुपदेशेन विधिना वीरमयाम वास्तव्य श्रीः॥

#### [2485]

संवत् १५५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए रवी श्रीश्रीमाद्धक्ञार्त।य संग् कान्हा सुग् संग् धारा जाग् पांचु सुग् संग् कर्मसी पांचु आत्मश्रेयोर्थं श्रीमुनिसुवतस्वामिविंवं श्रीआगमः गत्ने श्रीअमररत्नस्रिग्दे श्रीसोमरत्नस्रिग्रहग्देशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना धंधुका वास्तव्य ॥

#### [2486]

संवत् १५६१ वर्षे वैशाख विद ११ शुक्रे श्रीमूलसंघे जि श्रीज्ञानजूषण स्त० जि श्रीविजयकी ति ग्रहपदेशात् हुं । श्रे० गोंदा जा० पाल्हू सु० साजण जा० जोंसी सु० जोजा धरणा धांगा श्रीसुमितनाथ नित्य प्रणमित

#### [2487]

॥ संवत् १५६१ वषं वैशाख सु।द ३ सोमे जकेशवंशे खाखणशापायां सा० वेखा जार्या विट्हणदे सुत सा० जेसा सुश्रावकेण जा० जसमादे पु० सुदा वियजा जग-माख सिहतेन स्वश्रेयोर्थं श्री छंच खग छै। श्री जावसागरस्रिणामुपदेशेन श्री सुमतिनाय विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री संघेन छमरकोटं नगरे।

#### [2488]

॥ संवत् १५७५ वर्षे वैशाख सुदि ७ गुरौ उसवासङ्गानीय श्रीसंधागोत्रे सा० फगड़ा पु॰ सा॰ होला जा॰ हीमादे पु॰ रामा रिएमा पित्रोः पुष्यार्थे श्रीयजितनायः विंवं कारापितं प्र॰ श्रीकोरंटगरे ज॰ श्रीककम्रितिः [ 120 ]

देवी की मूर्ति पर।

[2489] †

ॐ सौहिक पत्न्या माखिकया कारिता संग ११०१



## तपगच्छ उपासरा ।

## रौप्य के यंत्रों पर।

[2490]

संवत् १७५१ मिते छाषाढ सुदि १० दिने । ग्रुक्रवारे । पद्मादेव्युगाश्रये सर्क समस्त श्राविकाजिः श्रीसिद्धचक यंत्रोद्धारः कारितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ ज० ॥ जिनवंड सुरिविज्याज्ये । पं० । कृपाकछाणगणिना प्रतिष्ठिनः ॥

[2491]

था। सहसां बाई करायो संग् १०७ए · · वाकुरदास कस्तुरै चढ़ायो

[2492]

॥ संवत् १७ · मिते माघ सुदि ५ दिने वरिडया रे जवाश्रय सत्का श्राविकाितः

<sup>े</sup> यह चक्रेश्वरी देवी की बहुत प्राचीन धातु-प्रतिमा पर का लेख है। मस्तक पर भगवान की प्रतिमा के साथ यह क्षेत्री सिहवाहन में सुखासन से देठी हुई है। इनके दक्षिण जानु के समीप खड़ी पुरुप मूर्त्ति तथा बांई जानु पर सुखासन से खी बालक मृत्ति है। यहां बालक की मृत्ति के रहने का कारण समक्ष में आया नहीं।

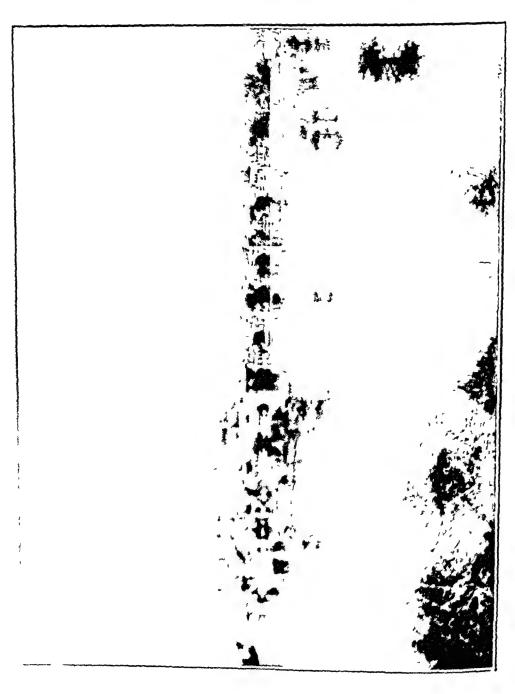

VIEW OF JAISALNER

### [ १११ ]

श्रीसिद्धचक्रयंत्रः कारितः प्रतिष्ठितश्च । त्रण । श्रीजिनचंद्रसूरिनिः । श्रीजेसक्षमेरुनगरे ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रुतं जवतु ॥

### ताम्र के यंत्र पर।

[2493]

॥ संग्रेष्थश्का माघ सुदि १ ग्रुरुवासरे यंत्र प्रतिष्ठापितं वृण्। त्रण्। श्रीजिन-सुक्तिसूरिति:। रतलाम नगरे कारितं। पंण। प्रणसहरवंदजी स्वश्रेयोर्थं॥



## दादा वाड़ी।

श्रीजिनकुशलसूरिजी का स्थान। अ

#### प्रशस्ति ×

#### [2494]

- (१) ॥ संवत् १६५० वर्षे आषाढ मासे शुक्कपके युत नवमी दिने
- . (१) रव(वि)वारे चित्रानक्त्रे रावल श्रीजीमजीविजयिराज्ये श्री
  - (३) श्रीजिनकुराअसूरीणां पाछुके कारिते युग प्र-
  - (४) धान श्रीजिनचंडसूरीश्वराणां व्याचार्य श्रीजिनसिंहसूरि
  - ( ५ ) समल्दक(क्)तानामादेशेन श्रीपुष्यसागर महोपाध्यायैः
  - जेतलमेर शहर से उत्तर की तरफ एक मील पर देशनवर तालाव के पान यह खान है.
  - × यह विश्वादेव धोजिनकुष्यत्रवृतिजी के स्थान पर पाने में लगा हुआ है।

## [ १११ ]

- (६) प्रतिष्ठिते तस्प्रतिष्ठोत्सवश्च संग् पासद्त्त सुत्रावकेण
- ( 9 ) नार्या खीखादेः पुत्र सं० शाखिनद केवंना चंद्रसेन-
- ( ७ ) प्रमुख पुत्रादि परिवार स० श्रीकेण कारयांचके । कष्टया-
- ( ए ) णस्तः(स्तु) ॥ श्री: संजावंश नागंइण पेमणी खिखतं ॥

## पाडुका पर।

#### [2495]

॥ संवत् १६५० वर्षे आषाढ शुक्कपक्ते चंद्रवासरे द्वितीयांतियौ पुष्यनक्तत्रे सिद्धिः योगे जद्दारक श्री श्री जिनकुश्वसूरिपाङ्का प्रतिष्टितं .....

#### [2496]

॥ संवत् १६७२ वर्षे वैशाख सुदि ए सोमवारे जद्दारक सवाई युगप्रधान श्री श्री श्री श्रीजिनचंद्रसूरिवाडुका प्रतिष्ठिता

### स्तंत्र पर ।

#### [2497]

- (१) ॥ संवत् १६७२ वर्षे वैशाख सुदि ए दिने सोमवारे श्रीजेसखमेरु
- (१) वास्तव्य राजल श्रीकल्याणदासजीविज्ञयराज्ये कुंछर श्री:
- (३) मनोहरदासजी। सवाई युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरीश्वर।
- ( ध ) पाडुके कारिते युगप्रधान जहारक श्रीजिनसिंहसूरि ॥ श्रीख
- ( ५ ) रतरसंघेन तैव सर्वदा श्रीसंघस्य समुन्नतिमुख श्रेयोवृद्धि क्र-
- (६) ते। वाचयेतामिति ॥ पं० उदयसिंघ खिपी कृतं॥ श्री श्री श्रीः॥

दादाजी के स्थान से पूर्व की तरफ स्तंभ के आले में यह लेख है।

## [ १२३ ]

#### [2498] \*

- (१) ॥ ॐ ॥ संवत् १६७० फाल्गुण सित ५ दिने । श्रीजेसबमेरु महा-
- (१) डुर्गे ॥ महाराजाधिराज महाराज महाराजव श्रीकळाणदास
- (३) जीविजयिराज्ये ॥ कुमार श्रीमनोहरदासजी जायद्यौवराज्ये ।
- (४) सकत श्रीजैनदर्शन रक्ताकर युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टप्र-
- ( ५ ) जाकर श्रीजाहंगीर पातिसाहि श्रीसलेम साहि प्रदत्त युगप्रधान वि.
- (६) रुद्धर श्रीजिनसिंइस्रिराजानां जूपतिवेशः कारितः श्रीजेसख-
- ( ७ ) मेहवास्तव्य सकल श्रीलरतरगृतीय श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च । यु-
- ( 0 ) गप्रधान श्रीजिनसिंहस्रिपदालंकार । श्रीलोद्धपुरपत्तन मएडन
- ( ए ) सहस्रफणामणि विंतामणिपार्श्वनाय श्रीशत्रुं जय मौत्रशृंगमौत्री।
- (१०) य मानाष्टमोद्धार प्रतिष्ठाकार। श्रीताणवडनगर प्रवर श्रीशांतितीर्थकः
- (११) र प्रतिष्ठा वसरप्रसम्ब्रो स्रिमंत्र स्मरण प्रकटित पे(पी)यूपयूपवार्षे श्री-पार्श्वावेंवा-
- (११) वक्षोकन जनित जगज्जन चमत्कार। यवनराज्य मध्य विदित श्रीमेदतट
- ( १३ ) प्रकट मम्माणीमय जिनाखय प्रथ[म] श्रीशांतिनाय प्रभृति प्रतिमा प्रतिष्ठान
- (१४) समधिष्ठान विधान खब्ध प्रधानातिशय मुंनार। जामदिष्टदेव सान्निः
- (१५) ध्यविह्त पंचपीराद्यनेक यवनदेवाधिष्ठान प्रगम सिन्धु देश-
- (१६) विहार। वोहित्यवंशमुक्ताप्रकार। सा० धर्मसी पुरवदे कुमार। मंट-
- ( १९ ) स जहारक वृंद्वृंदारक पुरंदरावतार श्रीजिनराजस्रिस्रिराज्येः॥

यह देख यहां के दूसरे स्तंन पर हैं।



## [ रथ्प ]

- (४) त राज्यात् शाके १६३४ प्रवर्त्तमाने महामांगळ्यप्रदे मार्गिसर मासे
- ( ए ) कृष्णपद्दे पचम्यां पुर्वितथौ शुक्रवारे पुनर्वसुनद्देत्रे शुजयोगे
- (६) महाराजाधिराज महाराजन श्रीवुधिसंघजीविजयराज्ये नद्दारक
- ( ७ ) श्रीजिनसुखसूरिविजयमानेषु श्रीजेसवमेरुपदाञ्जमं ॥ साव
- ( ७ ) जणसालीगोत्रीया सा० हाथी तत्पुत्र हेमराज चातृ जयरा
- (ए) ज तत्पुत्र धारमी च्रात देवजी तत्पुत्र गंगारान सगरिवारेण
- (१०) दादा श्रीजनकुशतसूरि प्राप्ताद पार्श्वे प्रतिशाला कारिता
- (११) प्रतिष्ठिना च ॥ वाणारस श्रीतत्त्रसुदंरगणि उपदेशात् ॥ श्रीः ॥
- (११) ॥ शुनं जनतु श्रीरस्तु ॥ सिलावटा थिराकेन कृता ॥

#### [2502]

- (१) ॥ खस्ति श्रोरस्तु ॥ संत्रत् १०४० मिति । मार्गशीर्ष मासे । बहु-
- (१) खपक्ते। पंचम्यां तियौ शुक्रवारे जेसलमेरुपुर्गे म-
- (३) हाराजाधिराज महाराजव श्रीमूबराजजीविजयिरा-
- (४) ज्ये। कुंद्यर श्रीरायांतिइर्जायोवगाज्ये। श्रीवृहत्वर-
- ( ५ ) तरगद्यधिश्वर । जदारक श्रीजिनलाजसूरीश्वर पद्यालंकाः
- (६) र। त०। श्रीजिनचंडस्रीणामुपदेशात् सक्त श्रीसंवेन श्री
- ( ४ ) जिनकुश तस्रितद्गुहस्तृप पार्श्वे पूर्वस्यां पश्चिमायां च
- ( ७ ) अजिमु वं प्रतिशाखाद्ययं कारितं च । तथा ।
- ( ए ) अयतः श्रीजिनखाजसूरि गुरुस्तू गः कारितः स्वश्रेयोः

## [ रुव्ह ]

- (१०) थै। सर्वमतत् श्रीमद्युष्यमादानिधित्र संवानं ॥ श्रीः॥
- (११) उस्ता । कंमू बीकानाग्या

# श्री जिन्चंद्रसूरिजी का स्थान।

#### [2503]

- (१) ॥ श्रीवपतकुं शरी नाम्नी माऊर्जी श्रीसोडीजीतः पुष्यकृतिमदं सि
- (१) ॥ ॐ ॥ संवत् रत्थ्य वर्षे शाके रद्दण प्रवर्षमाने । माः
- (३) गंशीर्षासत पंचमी सोमे। श्रीजेसलमेहमदापुर्गे म-
- ( ४ ) हाराजाधिराज महरावल श्रीमृतराजजीविजयरा-
- ( ५ ) ज्ये । सकलसूरिशिरोमणि जद्दारक श्रीजनकीर्तिः
- (६) सूरिराजानां व्हाप्रनाकर श्रीजिनयुक्तिसूरीं डाणां।
- ( ७ ) स्तृपनिवेशः कारितः श्रीजेसलमेरुवास्तव्य श्रीवृहत्-
- ( 0 ) खरतराचार्य श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च श्रीजिनयुक्तिसूरि
- ( ए ) पद्दालंकार नद्दारक धंद्धंदारकावतार श्रीजिनचंद्र।
- ( १० ) सूरिराजैिंबिपी कृतं। पंडित जीमराज मुनिजिश्च ॥ श्रीः ॥
- (११) दरवारसूं ऊपर ठाठ सिपाइी धीरनदे ईदानांणी दरोगां ॥
- (११) सिलावटां दरवाररां गहर गोदड़ नरसिंगाणी ॥ आचं

## [ 229 ]

- (१३) डार्के चिरंते च सर्वदा श्रीसंघस्य सुकृत सुख श्रेयो वृद्धि कृते न
- (१४) वेस्यमिति ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥

#### [2504] :

- (१) ॥ ॐ ॥ संवत् १०७५ वर्षे इाके १९४० प्र०। मासोत्तममासे।
- (१) कार्त्तिक मास शुक्क वक्त पूर्णिमा १५ तिथौ जीमवारे श्रीमः
- (३) जेसलमेरमहाङुगें महाराजाधिराज महारावल-
- (४) जी श्रीमूलराजजीविजयराज्ये जहारक यंगमयुगप्रधाः
- ( ५ ) न श्री २०७ श्रीजिनयुक्तिसूरिजी तत्वष्ट प्रजाकर सक-
- (६) ल जैनद्रीनागम। रक्षाकर। यंगमयुगप्रधान। जा । श्री १००
- ( ७ ) श्रीजिन बंद्रसूरिजी स्वर्गं प्राप्तः तत्पृष्ठे स्तंजः
- ( ७ ) युना शालापाद्न्यासश्च कारापितः ॥ श्रीजेसलमेरु वास्त-
- (ए) व्य सकल श्रीवृहत्खरतराचार्यगृहीय श्रीसंघेन सं० १७९
- (१०) ६ व०। शा० १९४१ प्र० मासोत्तममासे महामासे शुक्कपके ए तिथी
- (११) गुरुवारे महाराजाधिराज महाराज रावल श्रीगर्जासंद्रजी-
- (११) विजयिराज्ये तत्वहे प्रजाकर यंग । युग । जन । श्री १०० श्रीजिन ग्रद्य ।
- (१३) सूरिजः प्रतिष्ठितं श्रीसंपेन इतमहोत्रवेन शिखावट य
- (१४) बीबपाणी विपीकृतास्यिं पंगाप्रणा स्रतयसोनगणिना। श्रीर-
- (१५) स्तु शुनं नवतु कट्याणमस्तु॥

यह लेख पटलाल की भीत पर है।

## रमशान भाम।

## शिक्षा नेत्व । व

### [2505]

- (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथप्रमादात् । यन प्रनिष्ठा करावणहारना नाम ॥ प्रशस्ति सिष्यइंठइं । ऊकेशवंश ठाजहङ्गोत्रे । पूर्वदं क्तिय ।
- (२) ॥ राठोडवंशे । निहां छास्थाम राजा । निह्नइ पुत्र भांघलादि १३ । घांधल नो पुत्र कदिला तिह्नो पुत्र रामदेव । नत्पुत्र काजलाते
- (३)॥ संप्रति श्रेष्ठिनइं पोले छाण्यो। जिणाइ श्रानका धर्म छादस्य । तेहः नइ छनुक्रमी ऊधरण हुवे। तेइनंज पुत्र कुअधर। कुलधर पुत्र छ
- (४) ॥ जित । अजित पुत्र सामंता । तेहनो पुत्र हेमराज । हेमराज पुत्र वाहा तत्पुत्र माला मलयसिंह नामइ । माला पुत्र जूठित । जूठिल पुत्र ।
- ( ५ ) ॥ कालू प्रधानः । चहुञ्चाण घडती राजारइ राज्यनइ विषइ मंत्रीश्वर हुवो । रायपुर नगर मांहे देहरज काराव्यज । तत्परनी सोबाबंकार धाः
- (६) रिणो। कर्मादे नामतः। तेहिन कुक्ति संभृत पांच पुत्र। रादे। ठाहड नेणा। सोनपास । नोडराजाः। अरघू नामी बहिन। तेह माहे सोनपाः
- (១) ॥ ख मंत्रीश्वर तेहनी जार्या संग्याहरू तणी पुत्री । सहजबदे नामता पुत्रस्य त्रयं प्रस्ता । मंत्री सतोराख । तत्विया चांगबदे । ছিন্তী

<sup>💈</sup> इस नंदर के छेख से लगायत नं २५१२ तक के शिलालेख तालाव के पास के मतान में हैं।

#### [ ११ए ]

- ( 0 ) यो देपालः । तस्य प्रिया दाडिमदे । तृतीयो महिराज । तत् प्रिया महिगलदे । तन् मध्ये मंत्रीश्वर देपाल । देपाल जार्या दाडिमदे । पुत्र ३
- (ए) ॥ जदयकर्ण । श्रीकर्ण । सहसकिरण । हिवई सहसकिरण नार्या सिरियादे । तत् कुक्तिसंत्रुत । मंत्रीश्वर सूर्यमञ्ज । मंत्री दीदा । सूर्यम-
- (१०) ह्न जार्या मूबादे। कुक्तिसमुर० त्र मं० हरिश्चंडः। मंत्रीश्वर विजवाब नाम धेद्यः। मं० दोदा जार्या श्रा० सवीरदे। पुत्र त्रयं प्रस्ता। आद्यो मंत्री
- (११) श्वर हम्मीर:। द्वितीयो कम्भींसहः। तृतीयो धर्माद्रासाह्यः रूपः) मंग्र हमीर जार्या श्राण्चांपलदे। तत् कुक्तिसंजूत देवीदास पुत्रो विजयते
- (११) ॥ मं विजयाल जार्या श्राण विमलादे तत् कुक्तिसंजूत मंत्रीश्वर तेजपा-लेन तेजपाल जार्या श्राविका कनकादे प्रभृति समस्त परिवार-
- (१३) ॥ सिह्तेन ॥ संवत् १६६३ वर्षे । मार्गशीर्ष मासे वहुलपके । पष्टयां तियो । सोमवासरे । पुष्यनकत्रे । ब्रह्मयोगे । श्रीमत् लरतरवेग-
- (१४) ॥ डगहे । श्रीजिनेश्वरस्रि तत्रहे श्रीजिनशेषरस्रयः । तत्रहाञ्चेकार श्रीजिन-धर्मस्रयः । तत्त्रहे श्रीजिनचंद्रस्रयः । तत्रहप्र-
- (१५) जाकर श्रीजिनमेरुस्रीश्वशः। तत्त्रष्टां जोजविकासदिनमणिरुट्याः॥ श्री-जिनगुणप्रजसूरयः। तेषां गुरूणां स्तृषे पाञ्च-
- (१६) ॥ का प्रतिष्टा कारिता । ग्रुचमुहूर्ते प्रतिष्टिना च श्रीजिनेश्वरम्रितः ॥ सर्परकरः ॥ श्रीजेसखमेरुमहाप्तर्गे गठख श्रीजी-

| [ \( \lambda \text{\lambda} \) ]                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( १७ ) मसेनविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनाथादिचेत्यविराज्यमाने । चिरंनंदनाराचंडाई                                        |
| यावत्। श्रीसंघसमयायस्य कट्याणं ज्र्यात्॥                                                                            |
| ( १० ) श्रीजिनगुणप्रत्रसूरीश्वराणां शिष्य पं० मनिसागरेण एषां पहिका छिखिता॥                                          |
| मंत्री जीमा पुत्र मं० पदा तत्यु० मंत्री माणिके                                                                      |
| ( १ए ) ॥ न रूपीया १० देइरीनइ दीधा ॥ तथा यंज्ञ सिक्षावट ऋषों सिक्षावट<br>सिवदास हेमांणीए कीधा। चिरं नंदतु ॥ श्रीः ॥  |
| (२०)॥ पं० विद्यासागर । पं० छाणंदिवजय । पं० उद्यातिवजयादिपरिवारसिंहतैः<br>शुनं न्रुयात् ॥ सिलावट जसा वधू छाणी ॥ कीधा |
| (११) समस्त लघुवृद्धि संघनइ कल्याणं ज्रुयात्                                                                         |
| [2506]                                                                                                              |
| (१) ॥ ॐ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः॥ संवत् १६७४ चैत्रतः ख्रषाढात् ७५ वर्षे मार्गः<br>सिरु मासे धवखपदो                     |
| (१) राउल श्रीकछाणजीविजयराज्ये श्रीमत् श्रीठाजहड़गोत्रे। काज उत्र जिल्ल                                              |
| रण । तत्पुत्र कुलध्-                                                                                                |
| (३) र। पुत्र व्यक्तितः। पुरु माधव पुरु                                                                              |
| (8) ···· ·······························                                                                            |
| (ų) ···· ······ ···· ··· ··· ··· ··· ···                                                                            |
| ( <b>ξ</b> ) ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
| · · ·                                                                                                               |

( B ) .... ( B )

#### . [ १३१ ]

#### [2507]

| [2507]                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (१) संवत् १६७५ वर्षे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपके                           |  |  |  |  |
| (१) द्वितीया[यां] तियौ चंद्रवारे रोहिणी नक्त्रे ग्रुन-                  |  |  |  |  |
| (३) योगे श्रीमत्त्वरतरवेगडगहे श्रीजिनेश्वरसूरि                          |  |  |  |  |
| (8)                                                                     |  |  |  |  |
| (ψ)                                                                     |  |  |  |  |
| ( ξ )                                                                   |  |  |  |  |
| ( ७ ) राज्य श्रीमनोहरदास विजयते                                         |  |  |  |  |
| [ 2508 ]                                                                |  |  |  |  |
|                                                                         |  |  |  |  |
| (१)॥ ॐ॥ श्रीपार्श्वनात्राय नमः॥ संवत् १७०६ वर्षे शाके १६                |  |  |  |  |
| (१) ७१ प्रवर्त्तमान्ये महामांगल्यप्रदे मासोत्तममासे पौप मासे ग्रुक्कपके |  |  |  |  |
| (३) पष्टीतिथौं नौमवासरे उत्तरानाड्यदानक्त्रे एवं शुन्तिने श्रीजेसस      |  |  |  |  |
| (४) मेरगढ महाडुगें राउन श्री ५ श्रीयदासिंहजीविजयराज्ये श्रीसरतरवे       |  |  |  |  |
| (५) गडगहे जहारक श्रीजिनसुंदरसूरजी तलहे विद्यमान जहारक श्री              |  |  |  |  |

- (६) जिन उद्यस्रिजिः तत् जातु वांव श्रीमुनि सुंदरजी तेषां गुरुणां
- ( ८ ) स्तंत्रेन पाडुका प्रनिष्टितं शिष्य पंडित जसोवल्लग पं० मानामिय पं०
- ( 0 ) जबहाट(?) पं॰ जगमी पं॰ वर्धमान सपरिकरैंः सिवावटा ह्या कांकुवांणी
- (ए) यंजेन मंडिता चिरं नंदतु शुनं श्रेयात्

[2509]#

- (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनायाय नमः ॥ संवत् १७१२ वर्षे मार्गशीर्ष मासे बहुलपहे
- (१) त्रयोदस्यां तिथौ सोमवासरे स्वातिनक्तत्रे ग्रुजयोगे एवं ग्रुजदिने महागवत
- (३) पर्यासहजीविजयराज्ये वृहत्खरतरवेगडगहे वेगडाशाष जंगमयुगप्रधान जहारक श्रीजिने
- (४) श्वरसूरिपट्टे जहारक श्रीजिनचंड्रसूरि तत्पट्टे जद्वारक श्रीजिनसमुद्रम्रि तत्पट्टे श्री
- ( ५ ) जहारक श्रीजिनसुंदरसूरि तत्वद्दालंकार श्री जहारक श्रीजिनवद्यस्रीश्वराणी
- (६) तत्॥ पूज्यपाञ्चकानि जहारक श्रीजिन चंद्रसूरेण सुपेषं स्थापितानि प्रतिष्ठानि च

#### [2510]

- (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १०४३ वर्षे ज्ञाके
- (१) १९०० प्रवर्त्तमाने मार्गे० मासे कृष्णपद्दे नवम्यां ए तिथी शुक्रे
- (३) स्तातिनक्तत्रे धृतियोगे तैतलकरणे एवं पंचांग शुद्धौ ॥ श्रीजेसतः
- (४) मेरुडुर्गे। रावलजो श्री र०५ श्रीमूलराजजीविजयराज्ये श्री
- ( ५ ) मत्वरतरवेगडगवे जहारक श्री १०० श्रीजिनेश्वरसूरिविजयः
- (६) राज्ये। महोवाद्याय श्री १०५ श्री त्रयोवह्न तजी गणीनां श्रुंत पार

क इस स्तंन के उत्तर की तरफ नहारक श्रीजिनचंद्रस्रिजी की पादुका, पृग्य की तरफ पूज्य नहारक श्रीतिमुद्रम्हि जा को पादका श्रीर दक्षिण पुरव नव श्रीजिन वृन्दरम्हिजी की पादुका श्रीतिष्ट हैं।

#### [ १३३ ]

- ( 9 ) जुका कारागितं प्रतिष्ठितं च पंडित । रूपचंड्रेण तज्ञिष्य
- ( ए ) चिरं तिलोकचंद किसनचंद सहिताच्यां ॥ शुनं नवनु ॥
- (ए) ॥ सिखावट जेसा तंत्पुत्र सिवदानकेन कृतं

#### [.2511]

- (१) ॥ श्रीपार्श्वजिनं प्रणम्य ॥ संव १०४६ वर्षे द्याके १७११ प्रवर्त्तमाने महा-
- (२) मांगछाप्रदे मासोत्तममासे मिगसर मासे शुक्काके तिथि ए दिने ॥ वार गुरु श्री-
- (३) मत्वरतर श्रोबेगडगडरावे । श्रो १०० श्रीजिनेश्वरस्र्रीश्वरान्(णां) विजय-राज्ये पर ।
- (४) श्रीव्रधनानजी उपरे शुंत कारापिता प्रतिष्ठिता ॥ श्रीमहाराजाधिराज महारा-
- (५) ज श्रीरावलजी श्री १०० श्री श्रीमूबराजजी । कुंशरजी श्रीरायसिंघजीविजय
- (६) राज्ये ॥ छुद्रा ॥ जब लग मेरु अडग है। जब लग सिस हर सूर। जब लग या शुन · · · । र
- ( 9 ) हिगो सदा चरपूर ॥ शुनं नवतु ॥
- ( ७ ) श्रीकखाणमस्तु ॥

#### [2512]

- (१) ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ संवत् १०६१ वर्षे शाके १९२६ मिते वैशाख विद हिनी
- (१) [या]यां तियों श्रीजेसखमेरुकुगें रावलजी श्री रूप श्रीमृतराजनीविजयः

#### [ १३४ ]

- (इ) गड्ये पं० ९० श्री २०० श्रीगांग नीग णिनां श्रुंत्रपाञ्चके कारापि
- ( ध ) तं प्रतिष्ठितं च शिष्य । पं० रूपचंदेन चातृच्य पं० बखता सद्देते
- ( ५ ) न ॥ शुनं रावतु ॥ सूत्रधार व्याममेन कृतं

#### [2513] #

संवत् १६४४ वर्षे छ। पाड वदि ए सनवारे ग्रहिल पाण धनाणी देवलोक गता कासपस गांत्रे

#### [2514] +

- (१) ॥ संवत् १६९७ वर्षे शाके १५४१ [ प्रवर्तमा ]
- (१) ने जाइव मासे शुक्कपक्षे १ तिथी श्रीवाचना
- (३) चार्च श्रोवर्णद्त श्रीकमलोदयगणि त-
- ( ध ) त् शिष्य शिरोमणि प० वर्णकीर्त्ते प० श्री
- ( ५ ) देवसार इ(?) ति पाडुका ॥

#### [ 2515] †

- (१) ॥ संवत् १६०३ वर्षे मगिसर विद् १ दिने श्रीजे-
- ( २ ) सलमेरकोहे रावल श्रीकछा। ए-
- (३) जीविजयराज्ये ॥ श्रीखरतरगत्रे ।
- ( ४ ) जद्दारक श्रीजिनराजसूरिविजयः

यह कालानसर के मसान की छतिरयों का लेख है। इस छतरी में हाय ओढ़े दुय अड़ी खी-सूर्य है।

<sup>। ।</sup> ये दोनों हैछ भी कालानसर के मसान के हैं।

#### [ १३५ ]

| (५) र | ाडवे। श्राचार्य श्रीजिनसागरसूरिः       |
|-------|----------------------------------------|
| (६) ि | वेजयराज्ये ॥ भ्री                      |
| (8)   |                                        |
| ( 0 ) | ······································ |
| (만)   | ······································ |
| ( (0) |                                        |
|       | वाङ्का पर ।                            |
|       | [ 2516 ]                               |
| संव   | १६७३ वर्षे मिगसर श्रीनिनचंडसूरि वाइका  |



#### स्तंभ पर।

[2517]\*

॥ ॐ॥ स्वस्ति श्रीजयोच्युदयश्च पातुवो जलद्द्यामाः सार्द्ग ज्याधात कर्कशाः नैस्रोक्य मंडप स्तंजाश्चत्वारो हिर बाह्वः॥ १॥ संवत् १४ चतुर्दशतृपविक्रमार्क समयाः तीत संवत्सरे ए४ प्रवर्त्तमाने महामांगल्यरकाक् संवत्सरे माघ मासे शुक्कपके षष्ट्यां तियो शुक्रवारे महाराजाधिराज श्रीक्षक्षण सुत राज्य वयर सिहेन कूपः प्रतिष्टापितः सेठी साल्च युतेन लिपितं प्रधान हरा सुतः जोजा सुत जयतसी..........रूप ........... जैतसी शिवदासेन



यह लेख किले में कोट के मीतर कृष' के पास चतुष्कोण स्तंभ पर खुदा हुआ है।



अमरसागर – सेठ हिम्मतरामजी का मंदिर।



SETH HIMMATRAM TEMPLE - AMARSAGAR



#### श्री आदिनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति ।

[2518] >

- (१) ॥ श्रीस्रादिनात्राय नमः ॥
- (१) ॥ ॐ ॥ प्रीयात्सदा जगन्नायकजैनचन्द्रः सदा निरस्तावित्रशिष्टनंद्रः । स
- (३) दिष्टशिष्टोकृतसाधुधर्मा सत्तीर्थकृत्निश्चितदृष्टिरागः ॥ १ ॥ पूज्यं श्रीजिनस्तिः
- (४) राजिचरणां जोजद्वयंनिर्मलं ये जव्याः स्फुरचुज्ज्वलेनमनमा ध्यायंनि सा-

के जैसलमेर से अमरसागर अडाई कोस पिछम की ओर दिशान महमृति के मन्द्र नाग में कर प्रमुश्नित एक विस् राचक सान है। यहा द्रश्वार का एक राज-प्राक्षाद सहित रमणीय उदान है। यहा कई प्रमुश्नित में कर र प्रमृत जैनियों का एक नो घर नहीं हैं। श्रीखरतकाच्छ दंवायती के श्रोमादिनाथजी के महिर का यह प्रशन्ति पाँडे प्रपाल में एका हुना है।

- (ए) रूयार्थिनः । तेषां सर्वसमृद्धिगृद्धिरिनशं प्राप्तृ नेवेरमंदिरे कष्टादीनि पिन्न नित्र नित्र । (६) सहसा दूरे प्रांतानि च॥ १॥ सकलाई त्प्रतिष्ठानमधिष्ठानंशिविश्रयः । प्रार्भुवः
- ( ७ ) खस्तयीशानमाद्रैलप्रणिदध्मदे ॥ ३ ॥ नामाकृतिद्वययावैः पुनंतस्त्रिजगजनं। केन्रेका-
- ( ए ) ते च सर्वसिन्नर्हतः समुगरम्यहं ॥ ४ ॥ आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निः प ( ए ) रिश्रहं । आदिमं तीर्थनाथं च क्षपत्रस्वामिनंस्तुमः ए इति मंगलाचरणं ॥
- (१०) खस्ति श्रीविकमादिल्यराज्यात्संवत् १७०३ शाखवाइन कृत शाके १७६० प्रव-
- (११) र्त्तमाने मासोत्तममासे फाल्युण मासे शुक्कपक्ते पंचम्यां तिया शुक्रवारे घट्य। (११) ५४ पत्नानि ३४ रवतीनक्त्रे घट्य १४ पत्नानि ३० तत्समये। महाराजाः धराज म
- (१३) हारावलजी श्री १०० श्रीरणजीतासिंहजीविजयराज्ये। जं०। यु०। ज०। श्रीर जिनचं
- (१४) इसूरि तराहे श्रीजिनहर्षसूरि तरपद्दप्रजाकर श्रीजिनमहेन्डसूरि धर्मिः राज्ये श्री
- (१५) जिनचं इसूरि । बृहत्शिष्य । पं० । श्रीजीतरंगगणिना उपदेशात् श्रीत्रादिनायः (१६) मंदिरं कारितं श्रीसंघेन । प्र० । छंगरसी मुनिना प्रतिष्ठं च । लि० । पं० ।
  - रर) नारर कारत आसपन । त्रण्य छनरसा चुनिना त्रात्र प्र दानमहोन । श्रीरस्तु ।

[ १३ए ]

मार्त्ते पर।

[2519]

संव १९७३ .... श्रीश्रेयांसविवं

[2520]

संव १००३ .... पार्श्वनाय छोटी

#### पंचतीर्थियों पर।

#### [2521]

ॐ॥ सं० १५१५ वर्षे · · · श्री त्रकेशवंशे परिक्तिगोत्रे प० जयता जरमादे पुत्र प० इंगरिसहेन जा० प्रेमखदे पुत्र नगराज गांगा नयणा नरपाल सिहतेन स्वश्रेयसे श्री- सुविधिजिनिवं का० प्र० श्रीखरतरगत्रे श्रीजिनचन्द्रस्रिजिः।

#### [2522]

॥ सं० १५३१ वर्षे वैशाष विद ५ सोमे श्रीश्रीमालक्षा० सं० वेलाउल जा० वेज-धदे सु० सं० कर्षूणेन जा० नानू सु० स० सामल पोमादि कुंदुंवयुतेन सुन गिहला श्रेयसे श्रीधर्मनाथविंवं श्रीपूर्णिमापके श्रीग्रणधीरसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्टिनं च विधिना। जांधरीध(?) ग्रामे॥

#### [2523]

संव० १५३६ वर्षे फाग्रण सु० ५ दिने उकेशवंशे गणधरचोपड़ागांत्रे सं० सचा नार्या श्रृंगारदे पुत्र सं० जिणदत्त सुआवकेण नार्या खपाई पु० व्यमरा वावर पाँ० हीरादि परिवारग्रतेन । श्रीशांनिनाथविंवं का० प्र० श्रीखरनरगण श्रीनिनन इम्स्पिटे श्रीजनचं इस्रितिः ॥ श्री ॥

#### बाफणा सवाईरामजी का मंदिर।

#### प्रशस्ति।

#### [2524]

| [2021]                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| (१) ॥ श्रीमदृपत्रजिनेंद्धदेवानुयहात् ॥ संवत् १०७७ वर्षे शाके १७              |
| (२) ६२ प्रमिते फाटगुण मासे धवलपक्ते तृतीयायां तिथौ बुधवासरे म-               |
| (३) हाराजाधिराज महारावलजी श्री ५ श्रीगजिंधजी महाराणीजी श्री                  |
| ( ย ) राणावतजी सहितेन विजयराज्ये श्रीमजेसलमेरुवास्तव्य श्रोसवं               |
| ( ५ ) स वाफणागोत्री सिंघवी सेठजी श्रीग्रमानमलजी तस्पुत्र बाहद्र-             |
| (६) महाजी सवाईरामजी मगनीरामजी जोरावरमबर्जी प्रतापचंदजी                       |
| ( ७ ) दांनमद्याती सपरिवारयुनैः व्यात्मपरकछ्याणार्थं श्रीसम्यक्त्वो द्वीपना   |
| ि । १ व श्रीजेससमेर नगर सत्का अमरसागर समीपवर्तिना समीचीना                    |
| েছ) आरामस्थाने श्रीजिनमंदिरं नवीनं कारापितं तत्र श्रीद्यादिनार्थांवे         |
| (१०) वं प्रार्चीन वृहत्वरतरगणनाथेन प्रतिष्ठितं तत्र श्रीमिक्कानहर्षसूरि पर   |
| (११) द पंकतसेविन। बृह्स्वरतरगणाधीश्वरेण चतुर्विधसंघसहितेन श्री-              |
| (१२) जिनमहें इस्रीणा विध्यूर्वकं महता महोरसवेन शोजनलक्षे स्थापि              |
| (१३) ते पुनर्मायावीजं शिखापहरां (मं) म्थितं तत्रित्र चेरपे स्थापितं श्रीसंयः |
| ्र १७ । स्य महा मंग्रुमाञ्चाः ममञ्जूमंग्रुगाम् ॥ यहा ॥ यहात जेल द्व          |

#### [ {8} ]

(१५) उपरे जव लग यहगण वृंद वरतो जिन समिकत करण कहत के-(१६) सरीचंद् ॥ १ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीकट्याणमस्तु ॥

#### मुलनायकजी पर।

#### [2525]

- (१) संवत् १५१४ वर्षे मार्गशीर्ष विद ११ दिने श्रीकिकेशवंशे श्रीशंखवालेखागोत्रे सांग् देवा जार्या देवलदे पु॰ सांग् खखा सांग् जादा सांग् केल्हा सांग् खपा जांग सोनलदे
- (१) पुत्र सा॰ मणगरेन जः॰ हर्पू पुत्र सा॰ जांजण सा॰ जयता प्रमुख परि-वारयुतेन स्विपतुः पुष्यार्थं श्रोत्रादिनायार्वेयं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोखरतरगठे श्रीजिनजङ्गसूरि
- (ई) शिष्य श्रीजिनचंद्रस्रिजिः सा० नगराज कारितं प्रतिष्ठायां

#### मृत्ति पर ।

#### [2526]

ॐ॥ संवत् १५१४ वर्षे मार्गशीर्ष विद् ११ दिने सीने श्रीजिकेशवंशे श्रीपृद्धः(?)गीत्रे सा० पदमा सुन सा० तणीया जा० नोडा सा० धणपित नामानः तेषु सा० धणपित जा० खाठवदे पुत्ररत्न सा० शिवदत्त सा० नगराज सा० खन्वराज सा० जीवराजायाः तेषु सा० जवदत्त जा० धरमाई वरज् सा० न .... ज पु० .... प्रिंगजायाः श्रीविक्रमपुर महानगरे राजाधिराज श्रीरणमञ्जविजयगन्ते राज श्रीश्रारक्रमद्भ युग्

#### [ १४१ ]

राज्ये साण धणपति इत्यादि पुत्रपौत्रादि सत्वरिवार सहितेन साण नगराज सुश्रावः केण श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनचडसूरियुगवरशिष्यैः श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### ः पंचतीर्थियों पर।

[2527]

॥ सं० १५३४ वर्षे आर्षाह सुदि ७ जोमे ओशवंशे चांपशाषायां सा० नेता जा० श्रा० धानी स्वपुणयार्थं श्रीआदिनायविंवं कारितं प्र० श्रीमखधारिगहे श्रीग्रणिनमिंखः स्रिजिः।

#### [2528]

सं० १५३६ फा० सु० ३ ऊकेशवंशे ज० आंधु संताने ज० माट्हा जा० कबू पुत्र ज० इराकेन जा० न्यमखदे पुत्र हर्षा रामा जुंमा नर जमादि परि० युतेन श्री. अजितन।यावेंबं का० प्र० श्रीखर० श्रीजिनजङ्मूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### यक्तमृतिं पर।

[2529]

॥ श्रीपार्श्वयक्मूर्ति प्रतिष्टिता ॥



|  |  | • |
|--|--|---|

### श्रमरसागर – हिम्मतरामजो के मंदिर के सम्मुख का दृश्य



NETWORK AND CARVINGS IN HIMMATRAMJI TEMPLE  $_{AMARSAGAR}$ 

#### वाफणा हिम्मतरामजी का मंदिर।

#### प्रशस्ति नं । १

#### [2530] \*

- (१) ॥ ॐ नमः ॥ घूहा ॥ क्षजादिक चौवीस जिन पुंडरीक गणधार । मन वच काया एक कर प्रणमूं वारंवार ॥ १॥ विघन हरण संप-
- (२) ति करण श्रीज्ञिनदत्तस्रिंद । कुसल करण कुसलेस ग्रह वंहं खरतरहंद ॥ १॥ जाके नाम प्रजावतें प्रगटै जय जय-
- (३) कार। सानिधकारी परम गुरु रहाँ सदा निरधार॥३॥ संग १०ए१ रा मिनि व्यापाट सुदि ए दिने श्रीजेसलमेरु नगरे महारा-
- (४) जाधिराज महारावलजी श्री १०० श्रीगर्जासंघजी राणावनजी श्रीरूपजी वारजी विजयराज्ये बृहरखरतर जहारक
- (॥) गन्ने जंगमयुगप्रधान तहारक श्रीजिनहर्षस्रितिः १ पद्दप्रनाकर जंग। युग। त्रण। श्री १०० श्री जिनमहें इस्रितिः १ उपदेशा

<sup>\*</sup> धी जैन ध्वेताम्बर अस्विताल समाज में पहुआ यंद्रा प्रतिह्न हैं। इनका आदि गोंच तो यानणा है पण्तु ये त्या पहुआ नाम से पितिवत हैं। इनके पूर्वेजों का निवास-स्थान जिन्हमेंर धा। यहां यहुन ही मुन्दर कोड़नों के काम में गुम- जिन साल-मासाद तुत्य इन लोगों का उच्च और विशाल वास-भवन विद्यमान हैं। अमरसागर के उद्यान महिन प्रस्तर में आर्थ जिरे हुए इन लो ों का मिद्र भी दर्शनीय है। इस बंदिर के बायें तरक बाहर की दालान में पिट्टम बंदार पर लोगे युन लम्बे पीटे पायाण पर यह प्रशस्ति खुड़ी हुई हैं। पुरानत्यवेत्ता मुनि जिनविजयज्ञों सपादिन 'जैनसाहित्य सग्नेपक' नाम क पित्र के प्रथम खंड के पृष्ट १०८-१११ तक 'जैसलमेर के पट्यों के सप्यक्त वर्णन' श्रीपक लेख में यह ग्रिडलेस प्रथम प्रका शित्र हुआ है। इस में शिलालेख की पित्र नहीं दी हुई हैं और पाठ भी स्थान द में मूठ लेख से दुढ़ मिलाई।

#### अमरसागर - हिम्मतरामजो के मंदिर के सम्मुख का दृश्य



NETWORK AND CARVINGS IN HIMMATRAMJI TEMPLE  $_{AMARSAGAR}$ 

#### [ रधप ]

- (१५) गोजो संखेतरोजी पंचातरोजी गिरनारजी तथा मार्ग में सहरांरा गा-वांरा सर्व देहरा जुद्दास्या इणजांत सर्व ठिकांणे मंदिर १ दीठ चढायो कोयो
- (१६) मुकुट कुंडल हार कंठी जुजवंध कडा श्रीफक्ष नगदी चंड्रवा पुरिया इत्या-दिक मोटा तीर्थमाथे चढावतो घणो हुवो गहणो सर्व जडाऊ हो सर्व
- (१९) विकांणे लाहण जीमण कीया सहसा वनरा पगध्या कराया उठै सूं सात कोस ठरे गांव सूं श्रीसिद्धगिरिजी मोख्यां सूं वधायनें पालीतांणे वड़ा इंगाम
- (१०) सूं गाजा वाजनां तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दालल हुवा हूजे दिन मिती वैशाल सुदि १४ दिने शांनिक पुष्टिक हुतां श्रीसिखगिरिजी पर्वन पर चढ्या
- (१ए) श्रीमूबनायक चौमुखोजो खरतरवसीरा तथा इजी पस्यां सी पुरारी मास र रहा उठै चढायो घणो हुवो घटाई खाल जाजी जेलो उत्तो । पुर
- (२०) रव मारवाड मेवाड ग्रजरात हूंडाड़ हाडोती कठगुण मास्यो दक्षण भिष एंजाव प्रमुख देसांरा उठै खहण र) सेर र मिश्री घर दीव दीवी जीम-
- (२१) ए ए संघट्यां मोटा कीया। जीमए १ वाई वीज़ कीया और जीमण मिन घणा हुवा। श्रीचौमुलाजी रे वार्पे बावा में गोमुलयक चकेत
- (११) री री प्रतिष्ठा करायने पध्माई चें।मुन्दर्जा में नियम मुन्मयो र गाँ। मंदिर करावण बस्ते नीव तमई । जुना नदिम म जंं हार कराया जनम

- (७) जी जार्था जीवां मगनीरांमजी जार्या परतापां जोरावरमञ्जजी जार्या चौथां परतापचंदजी जार्या मांनां एवं बद्दादरमञ्जजी त-
- ( ७ ) रपुत्र दांनमञ्जजी सवाईरांमजी तरपुत्र सामिसंघजी मांणकचंद । सामिसंघ पुत्र रतनलाल । मगनीरामजी तरपुत्र जभृतिसंघ तरपुत्र १-
- (ए) पूनमचंद दीपचंद। जोरावरमञ्जजी तरपुत्र १ सुखतानमञ्ज चंनणमञ्ज सुल तानमञ्ज पुत्र १ गंजीरचंद इंडचंद प्रतापचंदजी पुत्र ३ हिमतरा
- (१०) म जेठमञ्ज नथमल । हिमतराम पुत्र जीवण जेठनल पुत्र मूलो ग्रमानचंदजी पुत्र्यां २ फव् बीज् सवाईरामजी पुत्र्यां ३ सिरदारी सिणगारी नानूनी
- (११) मगनीरामजी तस्पुत्र्यां २ हरकवर इसतृ सपरिवारसिहतेः सिद्धाचलजीरां संघ कढायो जिएरी विगत जेसलमेरु जदयपुर कोटे सुं कुंकुम्पत्र्यां सर्वं दे
- (१२) सवरां में दीवी। च्यार २ जीमण कीया नालेर दीया पढ़े संघ पाली जेलो हुवो उठे जीमण ४ कीया संघ तिलकरा संघतिलक मिति माई सुदि १३ दिने
- (१३) जा । श्रीजिनमहें इस्रिजी श्रीचतुर्विधसंघसमके दीयो पढे संघ प्रयाण कीयो मार्ग में देसना सुणतां पूजा पडिकमणादिक करतं सातें
- (१४) क्तेत्रां में डब्य लगावतां जायगा १ सामेत्रो हुतां रथजात्रा प्रमुख मही रसव करतां श्रीपंचनीथींजी वंजणवाइजी श्रावृजी जिरावक्रोजी तारं

- (१५) गोजो संखेतरोजी पंचातरोजी गिरनारजी तथा मार्ग में सहरांरा गाः वांरा सर्व देहरा जुहास्या इणजांत सर्व ठिकांणे मंदिर १ दीठ चढायो कोयो
- ( १६ ) मुकुट कुंडल हार कंठो जुजबंध कडा श्रीफक्ष नगदी चंद्रवा पुठिया इत्याः दिक मोटा तीर्थमाथे चढावतो घणो हुवो गहणो सर्व जडाऊ हो सर्व
- ( १९ ) विकांणे लाहण जीमण कीया सहसा वनरा पगथ्या कराया उठै सूं सात कोस ठरे गांव सूं श्रीसिद्धगिरिजी मोख्यां सूं वधायनें पालीतांणे वड़ा हंगाम
- (रा) सूंगाजा वाजनां तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दालल हुवा छूजे दिन मिती वैशाल सुदि रध दिने शांतिक पृष्टिक हुतां श्रीसिद्धगिरिजी पर्वन पर चट्या
- (१७) श्रीमूबनायक चेंामुखोजो खरतरवसीरा तथा ठूजी वस्यां सर्व जुहारी मास र रह्या उठै चढायो घणो हुवो खडाई खाख जात्री जेलो हुवो । पु-
- (२०) रव मारवाड मेवाड ग्रजरात हूंडाड़ हाडोतो कठउज मालवो दक्षण सिध पंजाव प्रमुख देसांरा उठै खहण र) सेर र मिश्री घर दीठ दीवी जीम-
- (११) ए ए संघट्यां मोटा कीया। जीमए १ वाई वीज् कीयो चौर जीमए पिए घणा हुवा। श्रीचौमुखाजी रै वार्षे घाखा में गोमुख्यक् चकेथ-
- (११) री री प्रतिष्ठा करायनें पथराई चोमुकेंजी में सिखा सुयगयों ! नयां मंदिर करावण वस्ते नींव जगई । जुना नंदिमं रा जीलींग्डार कमया जन्म

- (१३) सफल कीयो अथघ ग्रुरुनिक्त इए मुजव कीनी ११ श्रीपूज्यजी हा ११०० साधु साध्ज्यां प्रमुख चै।रासी गृहाधिकारी त्यां प्रथम स्वगृह
- (१४) रा श्रीपूज्यजी री जिक्त सांचवी हजार पांच रो नकद माल दीयो हजो खरच जर दीयो श्रमुक्रमे सारा हजा श्रीपूजां री साधु साध्वीयां री जिक्त
- (१५) साचनी छ।हार पाणी ग।डियांरो जाड़ो तंबू चीनरो ठांणे दीठ ४) रुप्या दीया नगद छसाखानाखांनें छसाखा दीया सेनग ५०० हा जिणांनें जगें दीठ
- (१६) ११) इकीस रोट्यां खरच न्यारे। मोजा पहरण रा ख्रोवध खरची सारू रुपया चाहीज्यां जिणांनें दीया पठै जा । श्रीजिनमहेंद्रसूरिजी पासे सिंधः
- (२९) वियां २१ संघमाला पहरी जिएमें माला १ ग्रमास्ते सालगरांम महेसरी ने पहराई पठे बड़ा आडंबर स्ं तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दासब हुवा
- ( २७ ) जाचकां नें दांन दीयो पठे जीमण कीयो साधम्याँ ने सिरपात दीया राजा डेरे आयो जिल्नें सिरपात हाथी दीया झूजां मार्ग में राजवी न
- (२ए) वाव प्रमुख आया डेरै जिणांनै राज मुजव सिरपाव दोया श्रीमूबनायकजी रै जंडार रै ताझा ३ गुजरातियां राज्ञहासी चौथो ताखो संघटपां आ
- (२०) परो दीयो सदावरत सरू देई जैसा १ मोटा काम कस्त्रा पठे संघ कुसल. पेम सुं अनुक्रमे राधनपुर आयो उठे अंगरेज श्रीगोमी-

- (३१) जी रा दरसण करण में आयो उठै पांणी नहीं थो गैवाज नदी नीसरी श्रीगोडीजी में हाथी रै होदै विराजमान कर संघ में दरसण दि० 9
- (३१) इकता करायो चढापै रा साडा तीन छाख रुपया आया सवा महीनो रह्या जीमण घणा हुवा श्रीगोडीजी रैं विराजण नै वनो चोतरो
- (३३) पको करायो जपर वत्री वणाई घणो डव्य खरच्यो वडो जस आयो अकात नाम कीयो साथे ग्रमास्तो महेतरी साखगरांम हो जिणने जै-
- (२४) नरा शिवरा सर्व तीर्घ कराया पठें अनुक्रमें संघ पाद्यी आयो जीमण र करने दांनमञ्ज कोटे गयो जाई ४ जेसखेमरु आया डेरा दरवाजे
- (२५) वाहिर कीया प्रे सामेखो बना घाट सूं हुवो श्रीरावखर्जी सांम पथाखा हाघी रे होदे संबद्यां ने श्रीरावखर्जी छापरे पूर्वे वैसांण ने
- (२६) सारा सहर में हुय देहरा जुहार छपासरे छाय हवेछां दाख़ख हुवा पठें सर्व महेसरी वर्गेरे ठत्तीस पीन ने खुगायां समेन पांच पकवान
- (३९) सूं जीमायो ब्राह्मणा नें जर्णे दीठ एक रुपयो दिषणा रो दीयो पठ श्री रावखजी जनाने समेन संघट्यां री ह्वेडी पथार्या रुप्यां सूं चांतरे।
- (२०) कीयो सिरपेच मोलांरो कंत्रो कड़ा मोर्ता छुनावा नगर्ता हायी घोट्रा पाबली नीजर कीया पाता श्रीरावलजी इए मुजव हीज मिर-
- (२७) पाव दीयो एक खुझबोजी नायां पत्रां पटे दीयो इनो इजाफो कीयो आगि पिण इणांरी हवेजी उन्पुर गंटोजी कोटेग महागवजी

- (४०) बीकानेररा किसनगढरा बूंदीरा राजाजी इंदोररा हुलकरजी प्रमुख सर्व देसांरा राजवी जनांने समेत इणांरै घरे पधारया देणो
- (४१) केणो हजारां रो कोयो दिल्ली रे पानमां रो ख्रांगरेजां रे पातमां री दीयोड़ी सेठ पदवी हे सुविख्यात हीज है पठै संघरी खाहण न्यात में
- (४२) दीवी पुतली र हेमरी याखी र मीश्री सेर र घर दीव पढ़े बहादरमङ्ख-जी कारे लाइण कीवी रुपया ५) थांखी र मिश्री सेर
- (४३) १ घर दीठ दीवी जीमण कीयो पढ़ै सहर में ठावां २ नें सिरपाव दीया पढ़े गढ मांहला मंदिरां लुझवे जपासरे वड़ै चढापो कीयो इण
- (४४) मुजब हीज उरेंपुर कोटें देणों लेणों कीयो हिवें संघमें देरासर रो रथ हा जिल्हा ५२००) लागा त्रगडों सोना रूपेरा १
- (४५) जिल्हा १००००) खागा मंदिर रा सुनैरी रूपैरी वासलां रा १५०००) खागा। इजा फुटकर सरंजामने खाख एक रुपया
- (४६) खागा। हमें संघ में जावतो हो तिण्री विगत। तोगं ४ पखटण रा सोक ४००० द्यसवार १५० नगारे निसांण समेत उदेपुर रा रा-
- (४७) ऐंजीरा व्यसकार ५०० नगारै निसांण समेत कोटे रा महारावजी रा व्यसकार १०० नगार निसांण समेत जोधपुर रे राजाजी
- (४०) रा व्यनवार ५० नगाँर निसांण समेत । पाला २०० जेसलमेर रा रा<sup>वल्लजी रा</sup> व्यनवार २०० हं हु रे नवाव रा व्यमवार ४०० फु

#### [ १४ए ]

- (४ए) टकर असवार २०० घरू और अंगरेजी जावतो चपरासी तिलंगा सोनेरी रूपैरी घंरिवाला जायगा २ परवाना वोला
- (५०) वा एवं पालक्यां ७ हाथी ४ म्याना ५१ रय १०० गाडियां ४०० कंठ १५०० इतातो संघट्यां रा घह संघरी गाड्यां कंठ प्रमुख न्यारा
- (५१) सर्व खरचरा तेरेखाख रुग्या खागा इति संघरी संदेप पर्णे प्रशस्ति॥ और पिण ठिकांणै १ धर्म रा काम करया सो संपेप
- (५१) विविये हैं श्रीधूबेवाजी रैं मंदिर वारणें नोवत रवानों करायों गहणों चढायों लाख एक वागा मगसीजी रैं मंदिर रों जीणींद्वार क
- ( ५३ ) रायो जदेषुर में मंदिर १ दादासाहित री ठनरी धर्मशाला कराई कोटा में मंदिर १ धर्मशाला दादासाहित री ठनरी कराई
- (५४) जेसलमेरु में अमरसागर में वाग करायो जिएमें मंदिर करायो जयवंतां रो उपासरो करायो लुझ्वेजी में धर्मशाः
  - (५५) खा कराई गढ माथ जमी मंदिरां वास्ते खीवी वीकानेर में दादासाहिव री ठतरी कराई इलादिक ठिकाणें १ धर्मरा था
- (५६) हीठांण कराया श्रीवृज्यज्ञो रा चौमासा जायगा १ कराया पुस्तकां रा तंत्रार कराया जगवतीजी प्रमुख सुख्या प्र-
- (५९) श्र दीठ १ मोती धस्त्रों कोठी में दोय खात रूपया देने वंदीवानी गुरायी वीज पांचम आठम इंग्यारस चडदसरा

- ( एठ ) उजमणा कीया इत्यादिक काम धर्म रा कीया फेर ठिकांणे विकांणे धर्म काम कराय रह्या है इण मुजन होज
- (५ए) संवैयो ३१ सो ॥ सोजनीक जैसाणे में वाफणा ग्रमानवंद ताके सुत पं पांच पांडव समान है। संपदा में अच-
- (६०) ल बुध में प्रवल राव रांणा ही मांनें जाकी कांन है। देव ग्रुह धर रागी पुर्खवंत वडकार्गी जगत सहु वात जांने
- (६१) प्रमान है देसहू विदेश मांह कीरत प्रकास कीयो सेठ सहु हेठ के करत चलान है ॥ १ झहा ॥ अठारसे ठि-
  - (६१) नूवे जेठ मास सुदि दोय खेल खिल्यो अति चूंप सूं जवियण वांचो जो ॥ १ सकल सूरि सिर मुगटमणि
  - (६३) श्रीजिनमहें इस्र्रिंद चरण कमल तिनके सदा सेंबै जवियण गृंद ॥ कीनो छति छायह यकी जेश
  - (६४) खमेरु चोमास संघ सहू जिक्त करें चढते चित्त जलात ॥ ३ ताकी अइ पाय करि धरि दिख में आएंद
  - (६५) ज्युं थी त्युं रचना रची मुनि केसरीचंद ॥ ४ जुन्नो जो परमाद में अक्ष घाट ही बाध खिखत घोट आ-
  - (६६) ई हुनै सो षमीयो अगराध ॥ ५ इति ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥

Ü

27.4 4

## ॥ श्रीवारस्तिनप्रष्म्॥

न्यत्तरसम्पर्धः नगरित्रम् सम्मीष्टके।एदिन्द्रन्यमानेनेनिजमान।देशुष्णकानीप्रयुष्याने। अनेदन्यंतमाने अन्तर्नेन प सनिरमनना अनरदेनी आस्तर प्रेटीनेनयुष्येत्यः व राज्यम्यतिन्यानगर्भक्षातमान्यसानम्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानम्भानेन्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक स्पर्यस्त्रीवृत्रीवृत्रीतानप्रेयन्त्रीत्रोद्द्येत्रसम्होशन्त्रनाकान्गर्भास्त्रभावत्रवी**रम्देत्रावस्त्रयो** त्रज्ञाङ्ग नार्थागर्शयंत्रम् नदीतनम्जुपराज्ञानवगैरसीराय्वदीताष्रीकृद्रे**रम्भार्थत्रम्भा** २१क.तर्यः ११ सम्बद्धनीयन्तित्रम्भावत्रीय् प्रीमृत् गैठेतिसम्बद्धिर्द्धस्याप्तर्भात्रप्रमा

# NEW IEMPLE PRASHASHI-AMARSAGAR

÷

.

#### [ {44 } ]

#### प्रशस्ति नं । १

[2531] #

( ? )

॥ श्री ॥

- (१) ॥ श्रीपारस जिन प्रणम्॥
- (३) श्रीक्षपत्रदेवो जयिततराम् ॥ मनोजीष्टार्थिसिद्धयर्थं ॥ कृतनम्य नमस्कृतिः ॥ प्रशास्तिमथवक्येदं ॥ प्रतिष्टादिमदः कृता ॥ १ ॥ पूज्यं श्रीजिनराजिराजि चरणां जोजद्वयंनि-
- (४) र्मखं ॥ ये जव्याः स्फुरङ्ज्ज्विन मनता ॥ ध्यायंति सौख्यार्थिनः । तेषां सर्व समृद्धिवृद्धिरिनशं प्राप्तर्जवेरमंदिरे । कष्टादोनि परिवर्जाति सद्सा दूरे पु(ड) रंतानि चः(च) ॥ १ ॥ आदिमं पृथवीनाथः
- (५) मादिमं नीः(निः) परियहं। त्यादिमं तीर्थनायं च क्रवतस्वामिनं स्तुमः॥ ३॥ इति मंगखाचरणं॥ स्वस्ति श्रीविकतादित्यराज्यात् संवत् १७२० शालि-वाहनकृत ज्ञाके १९७३ प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे माय मासे धव-
- (६) खपके त्रयोदस्यां तियो गुरुवासरे महाराजाधिराज महागयवर्जा श्री श्री १०० श्री श्री श्रीवैरीज्ञाबजीविजयगाज्ये श्रीमजेशवमेर वास्तव्य श्रीमांग वाफणागोत्रीय संघवी सेवजी श्रीग्रमांनचंदजी नत्युत्र परताः

यह प्रशस्ति समामद्वप के बादें लक्क मोतर को द्वादान के द्वितन वास पर क्रांग्ट्रा टे पर जेन ना जिल्ला स्थोधकों के पुरु १११-११२ में उसे हैं।

|  |  |  | į. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  | ι  |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

- (१३) हें इसूरिचरणपाडुका प्रमुख स्थापितं तथा नाई सवाईरामजी के घर का इंग्रे था श्रीरतलाम सुं चिरूं सोनागमल चांदमल सोनागमल की मांजी वगेरे आया श्रीजदे
- (१४) पुर सुं चिक्हं सिरदारमल तथा इणां की मांजी वगेरे आया ओर पण घणे दिसावरां सुं श्रीसंघ आया सांमीवलल प्रमुप करी श्रीसंघ की वड़ी जिक्क करि तथा गांच
- (१५) शिष्यां नें श्रीपूजजी म्हाराज के हाथ से दीक्ता दिनी जी दिन १५ सुधां श्रीस्रमरसागर में रह्या वडो ठाठ खीठव सुं नित्य निव निव पूजा प्रजावना हुई श्रीद्रवार साहिव
- (१६) श्रीमंदिरजी में पधारीया तोवां का फेर हुवा पग में सोनो वगसीयो फेर श्रीसंघ समेत श्रीजेशबमेर आया उजमणा प्रमुख कीना श्रीपूजजी म्हा-राज की
- (१९) पधरावणी दोय कीनी जिए में हजागं रुपीयां को माल इसवाव तथा रोकड केंट कीनो जपाध्यायजी वगेरे ठावां ठावां ठाणां ने तथा श्रीवणा-रसवाला जपाध्याय
- (१७) जी श्रीवालवंद्रजी का चेला ने रोकड रूपीया तथा साल जोड़ तथा कपड़े का थान वगेरे अलग अलग दीना उपाध्यायजी श्रीसाहेवचंद्रजी गणि पंग्प्रमेर-

4.3

- (१ए) जी गणि प्रमुख साधू गांणे धर या गांणे दिन रुपोया १०) दस रोकड यांन प्रत्येके प्रत्येके दीना तथा परगन्न के यतीयां को सतकार आगी तरे कीनो श्रीसिर॥
- (२०) कार की पघरांवणी कीनी घोडा सिरपाव वगेरे मोकतो निजराणे कीनो मुसंदी वगेरे ठावां ठावां सर्व ने सिरपाव दीना सेवकां नें जिणे दीव रुपीया ४) च्या
- (२१) र तो सर्वां दिना कीतरांक जिणांने सोने का कडा तथा थांन विगरे सिरपाव दीना श्रीजिनजङ्गसूरिसाखायां पं ॥ प्र ॥ श्रीमयाचंडजी गणि तत् शिष्य पं॥ स
- (११) रूपचंड्रजी सुनी श्रीजेशलमेरु आदेसी नां इयं प्रसस्ती रचिता कारिगर सिखावट वीराम के हाथ सुं श्रीमंदिरजी विषया जीए के परिवार नां सोने की कंवीयां
- (१३) तथा कडा की जोड़ीयां तथा मंदील तथा छुपटा थांन वगेरे सीरपाव दीना श्रीमंदिर के मुल गंजारे में आसेपासे दिषण नी तरफ परतापचंद जी की षड़ी मुरती है छ-
- (१४) तर की तरफ परतापचंद जी को जार जायां की खड़ी मुरती है निज मंदिर के सांमने जगूण की तरफ पड़म मुखो चोतरो कराय जिण जपर परतापचंद जी की मुरती

#### [ १५५ ]

- (१५) तथा परतापचंदजी की जारजायां सदपरिवार सहीत की मुरतीयां स्यापित कीनी संग् ॥ १७४५ मिती मिगसर सुद् १ वार बुध द ॥ सगतमख जेठ-मक्षांणी वाफणे का सुजं
- (१६) जुहा ॥ अष्ट कर्म वन दाइ के ॥ जये सिद्ध जिनचंद ॥ ता सम जो आप्पा गिणे ॥ ताकुं वंदे चंद ॥ १ ॥ कर्मरोग ओपध सन्नी ग्यांन सुधारस इष्टि ॥ सिव सुष अमृत वेखनी
- (२९) जय जय सम्यग् दृष्टि॥१॥ एहिज सदग्रह सीष ठै॥ एहिज शिवपुर माग क्षेज्यो निज ग्यांनादि ग्रण॥ करजो परग्रण त्याग॥३॥ जेद ग्यांन श्रावण जयो॥ समर-
- (२०) स निरमस नीर ॥ अंतर घोवी आतमा ॥ घोवै निजगुण चीर ॥ ॥ कर इप अंगुरी नैन इप ॥ तन इप सहज समांन ॥ किप्यो जात है कवीन सुं॥ सठ जांनत आसांन ॥ ॥॥
- (१ए) ॥ श्री: ॥ ॥ श्री श्री श्री ॥ ॥ भी॥



#### [ १५६ ]

#### मृर्त्तियों पर।

#### [2532]\*

॥ ॐ॥ जालवृद्धान्वये तुंगे। कुले च सिसंक्षके। प्रद्युम्नाचार्य्य। सत्केन वृद्धः स्रोनेद् कारितं

#### [ 2533 ] 中

- (१)॥ संवत् १एएठ शाके १७ए३ प्रवर्त्तमाने मिती माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्व जिन विंबं प्र-
- (१) तिष्टितं श्रीमत्वृहत् खरतरगञ्चाधीश्वर जंगमयुगप्रधान जद्दारक श्रीजिनमुक्ति स्
- (३) रिजिः॥ महाराजाधिराज महारावलजी श्रीवैरिसालजीविजयराः
- (४) ज्ये श्रीजेसलमेर कारितं च संघवी बाफणा हिमतराम न
- ( ५ ) थमहा सागरमहा उमेदमहा मूलचंद सगनमहादि जिः ॥ खश्रेयोर्थं ॥

#### [2534] #

- (१) सं० १ए९० शाके १९ए३ मिती माघ सुदि १३ गुरौ श्रीगर्श्वजिनार्वेतं प्र०।
- (१) श्रोजिनमुक्तिस्रितिः॥ महाराजाधिराज महारावन्नजी श्रीवैरिसालजी

यह घातु की मूर्त्त यहुत प्राचीन है। स्प्तफण सिंहत पद्मासन की मूर्त्ति, दोनो तरफ दो खड़ी सबस्न कायोत्तर्ग की मूर्त्ति, नीचे दाहिने तर्फ हस्ती पर पुरुष मूर्ति, यांथे सिंह पर देवी मूर्त्ति, गोद में लड़का, नीचे दाहिने तर्फ चार पुरुष मूर्ति, बांथे तर्फ चार खो मूर्ति और मध्य में धर्मचक है।

यह दाहिने तरफ की श्याम मृत्ति पर का छैल है।

<sup>🤉</sup> यह पीठे पापाण को अनिमा पर का छैव है।

### [ १५७ ].

#### [2535] •

- (१) ॥ सं० १ए२० शाके १७ए३ मिति माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्वजिन-
- (१) विंत प्रणा श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः कारितं च । वा । सं । हिमतराम ।

#### [2536] 中

॥ सं० १७१० शाके १७७३ मि० माघ सुदि १३ गुरौ श्रीकेत्रपालमूर्तिः प्रतिष्ठितं शुनं नवतु ।

#### [2537]

॥ सं० १ए१७ शाके १७ए३ मि॰ माघ सुदि १३ गुरौ श्रीक्रेत्रपालमूर्तिः प्रतिष्ठितं

### पंचतीर्थियों पर।

#### '[2538]

संव १४९३ वर्षे चैत्र सुदि १५ सेव पास्ह · · · · · वीटहाकेन श्रीपार्श्वविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजनवर्द्धन सूरिजिः

## [2539]

॥ संवत् १५४१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीजपकेशक्षातौ । वांगरडगोत्रे । संग ईसर पुत्र संग हांसा जाग हांसलदे पुत्र संग मंडिखिकेन जार्या तारू पुग संग हेमराज युनेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनायविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजपकेशगछे ककुदाचार्यसंताने स्थीदेवगुप्तस्तिशिः ॥ श्रीपत्तने ॥

यह श्याम पापाण को मृर्ति पर का तैस हैं।

<sup>ः</sup> यह सफेद पाराण की मृति है।

#### पट्टक पर।

[2540]\*

- (१) ॥ संवत् १एश्व का शाके १७ए३ प्र-
- (१) वर्त्तमाने मिति माघ सुदि १३ गुरी .
- (३) श्रीवीस विद्रमान जिनविंवा
- (४) नि प्रतिष्ठितं च श्रीमद्बृहरखरतर
- ( ८ ) गष्ठाधीश्वर । जं । यु । प्र । जहारक श्री
- (६) जिनमुक्तिस्रितिः १ कारापितं श्री
- ( 3 ) जेशसमेरस्य श्रीसंघेन स्वश्रे-
- ( ए ) योर्थं ॥ सि । कृष्णचंद्र ॥

#### यंत्र पर ।

[2541]中

- (१) ॥ प्रतिष्ठितिमदं यंत्रं जंगमयुगप्रधान जहारकेन्छ श्री १०० श्री श्रीजिनमु कि सुरिवरेः सर्वारकरेः श्रीजेसखमेर व्यमर-
- (१) सागरमध्ये महारावखनी श्री २०० श्रीवैरिसाखनीविजयराज्ये कारितं बाफवा गोत्रीयः संघवी श्रीव्रतापचंड पुत्रैः हिम-

औ शत विद्याण के पायाण के पट पर यह छेक खुदा हुआ है। यह अ इंच लम्बा और ६ इंच बीदा मार्थ
 किसी में हैं।

<sup>»</sup> यह "इ पत्र" पोजे पाषाण में मुदा हुना है।

#### [ १५ए ]

- (३) तराम जेवमहा नाथमहा सागरमहा उमेदमहादि सपरिकरैः स्वश्रेयोर्ध संवत् १७३२ वैशाख सुदि ११
- (४) सोमे॥

## दादाजी के चरण पर

[2542] \*

संग १ए१९ रा वर्षे शाके १९०२ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे माधवमासे कृष्णपक्ते नवमी ए तिथो शनिवारे महाराजाधिराज महारावलजी श्रीरणजीतसिंघजी विजयराज्ये श्रीजेसलमेरुणा बृहत्खरतरजहारकगन्नेन श्रीसंघेन श्रीश्रमरसागर मध्ये श्रीजिनकुशल-स्रि सहुरूणां शाला स्थुंग पाष्ठका कारापितं श्रीजिनमहेन्द्रस्रिपदालंकार श्रीजिनमुक्ति-स्रिजः। धर्मराज्ये श्रीजिनजद्रस्रि शालायां पंग। पद्महंस मुनि तत् शिष्य पंग। साह्वचंद्र मुनि प्रतिष्ठतं उपदेशात् पंग् श्रगरचंदमुनि लि। जद्भं स्र्यात्॥



क यह छत्तरी बनीचे में है। चरण खेत और दिश्वर विजे प वाण जा है। महिर के श मण्डे में श्रामिनमें द्वर्ग्यात के विभागायाण के और भ्रोतिनहर्षम्दिती के खेत वाशाव के चरण जिल्लामान हैं और बोटे पर देटे हुए अपना रही जा होत पाप या को मूर्ति हैं, जिल्लों भी संग्रहरूद एउस हुआ है।



# श्रीपार्श्वनाथजी का मंदिर। शतदलपद्म यंत्र।

[ प्रशस्ति ]

[2543] \*

( मध्य भागमें )

- (१) र्घ।निवासं सुरश्रेणिसेव्यक्रमं
- (१) वामकामाग्निसंतापनीरोपमं।

(३) माधवेशादिदेवाधिकोपक्रमं

(४) तस्यसंज्ञान विज्ञानजव्याश्रमं ॥ १ ॥

तातक जोड्या एक लामान्य हिर्गति का माम एवं गया है पानतु प्राचीन काल में ''लोड्युर'' नामक वक नदा नर्रोदसाटा पतन वा । यह स्वात जमलनेर से पविजय लगमग षांच कोस को दूरी पर है और यहा के भी गण निक्षि रा महिर्चतुन प्रतिवर्द । चारों क'ने पर चार छ हे मांदर है और मध्य में यह मूल-मंदिर यना हुना है। ये ना की यह ता होने में पर हुन बिरे हुर हैं। फाइकके बावे ताफ क्षेत्रगाल और आचार्यों के कई पक चरण मा प्रतिन्ति है।

 यर प्रश्निका शिव्यक्ति मदिर के मनदार के वार्ष तरक दीवार पर छगा हुआ है। इसकी लगाई २२ रख और वीर्श १३३वर्रे।

्र उत्तरहरण जिल्हा वर्गन्त नरूने हैं। अवार्यध्य वेरे देखते में तित्रते वर्गात्त गिलावेजादि आगे है उन में अतहर् इ. इ. इ. इ. इ.स. इ.स्ट. वर्ग जिल्हा है। पद्ध तो का विजनी अच्छी तरह अत होजाउगा कि यह भतद्वरागरम जो गर्धि हुए

## शतद्लपद्म यंत्र । लोद्रवा – श्रो पाश्वेनाथ मंदिर प्रशस्ति (नं० २५४३)

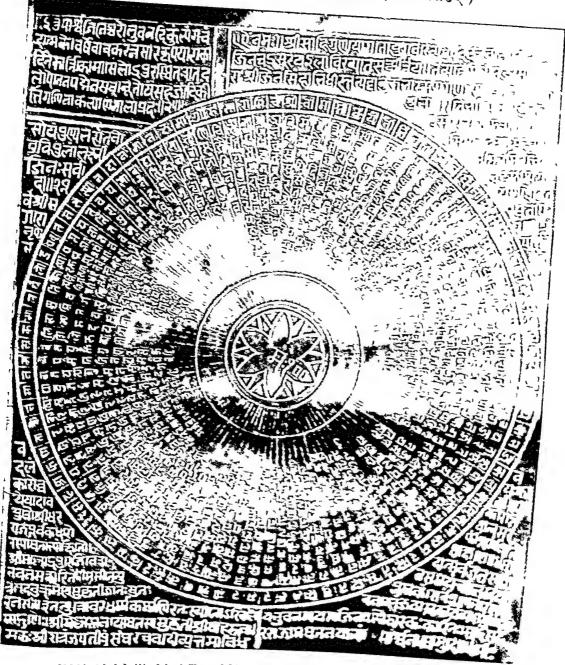

SHRI PARSHWANATE, ATV 12 -2  $\chi_{2}$   $\chi_{2}$ 



## [ { \$ } } ]

- (॥) नव्यनीरागताके खिकमर्भक्षमं
- (9) नीरसं पापहं समर्यते सत्तमं
- (ए) बन्धप्रमोदजनकाद्रसोस्यधामं
- (११) घंटारवप्रकटितावृज्ञुतकी चिरामं
- (१३) घंटावयव्रचितकीत्तिरमोपयामं
- (१५) गंजीरधीरलमतामयमाजगामं
- (१९) संतारकांतारमपास्यनाम
- (१ए) खाजाय बचाम तवाविरामं
- (११) कम्भीषां राशिरस्तोकवोकोद्गम
- (१३) पूर्णपुर्याट्य दुःखं विधर्नेऽतिमं
- (२५) क.म्मेणं निर्दे नेईं तुमन्योऽसमः
- (२९) श्रीपते तं जिह जाग् विधाणोद्यनं
- (१ए) यस क्रयान संभीने श्रामं

- (६) यं(य)स्य जव्येर्जजे नाम संपद्भमं।
- (छ) तिग्ममोहातिं विध्वंसतायाञ्चमं ॥ १॥
- (१०) तायाधिकप्रमदसागरमस्तकामं।
- (४१) नक्तत्रराजिरजना(नी)शनताजिरामं ॥ ३॥
- (१४) नागाधियः परमजक्तिवशातसवामं।
- (१६) मं(म)र्व्यानतं नमत तं जिनपंक्तिकामं ॥४॥
- (१७) कल्याणमालास्पदमस्तशामं।
- (१०) खोनानिन्तः श्रितरागधुमं ॥ ५॥
- (११) संखतेः कारणं मे जिनेशावमं।
- (१४) एर्ण(न)क्मस्त्वां विना कोऽपि तं दुर्गमं॥३॥
- (१६) यं(य)क्तरात्युच्य तेनोच्यते निर्ममं।
- (२०) दानशाँडाच मे देहि इिक्स्प्रमं॥ ७॥
- (२०) कंगतागुसुनटसंगामं।

हुना है उसके सौ पत्रस्यों में पञ्चीस स्क्रोकों के सी चरण है और केंद्र में के जो जतर है उदी थे तप वरणा है ।। क पहर है। राजों के जादि बक्षर छेकर पद बनाना उनना फंडिन नहीं है जिनना जोन का जहर जिएना उन्हें साजद है

त्री देसलमेप्तिवासी, बोसवाल कुछ भूषणा, सरतसाच्छोप, संबंधी धाइडमाह, मन्याणी ने स्व १८३१ में पर ४७०० व हों हे मन्दिर का जीपोंद्धार कराया था। उसी उत्सव पर आये हुने सामु मंडनिसों में से छहड़ में नि गणि राम र किये किया कर इं मिलि

पद होत G O S No 2. के परिष्य के दर अर्-अर संग्रेस समामार विश्व कर अर्थ है है है रे। पहाँ हुद्र पाठ प्रकासित करने के लिये प्रधासान्य प्रचान किया गया है

- (३१) जयजनक ह्यायामं
- (३३) कक्तीकृतवसुभृत्पुर्यामं
- (३५) केशोचयमिह नयने कामं
- (३९) कखयनि जगताप्रेमं
- (३७) काखं इंति च गतपरिणामं
- (धर) रसनयेष्मितदानसुग्हुमं
- (४३) तं(त)रुषपुष्यरमोदयसंगमं
- (धण) दिनस्ति सङ्गानवशातस्य मध्यमं
- (४७) मुरामुराधीशममे।घनैयमं
- (६०) मंसारमाखाकुलचित्तमादिमं
- (५१) रम्यातजावस्थितपूर्णिचिइमं
- १५३) रामत्रयाधंकृतनिखहेम
- ५५५) हो जामये। ज्ञानमयं विमामं
- .५९। जावविज्ञासक्तनष्टविखोमं
- १६६) रंगउनेमनिवारम मुनीमं
- ः विश्वयः पार्श्वरतिः परिश्रमं
  - हर् कर्ते दिवत में जिनमाधु नगमं
  - ६८ मनितिनाद्यांगनिवदनं

- (३१) जेतारं जगतः श्रितयामं ॥ ७ ॥
- (३४) खापोश्चारमहामं।
- (३६) बिंगति कमबां कुरु ते केमं॥ ए॥
- (३०) खंजयति सौख्य पटलमुद्दामं।
- (४०) महतंमहिमस्तोमं ॥ १०॥
- (४२) हितमङ्गिठदृष्टुद्धिजकोत्तमं।
- (४४) समरसामृतसुंदरसंयमं ॥ ११ ॥
- (४६) तं तीर्थनायं स्वमतः प्ववंगमं।

(४०) रैः नाथसंपूजितपद्युगंस्तुमं ॥ ११ ॥

- (५०) सास्त्रार्थसंवेदनशृन्यमश्रमं।
- ( ( । सर्गं कितः शोषितपापकर्दमः ॥ १३॥
- (५४) सीमाजिसारापमसत्वसोम ।
  - (५६) वर्ज्वर्ग मां देव विधेद्यकामं॥ १४॥
- (५०) स्कंदितस्कंदलतं प्रणमामं ।
- (६०) कंबुदानं जिनपहत ते जीमं ॥ १५॥
- (६२) बाखाश्रितस्थापनया मनोरमं।
- (६४) रंताविश्वासाखसनेत्रनिर्गमं ॥ १६ ॥
- (६६) इरिननात्तममुरिगमागमं।

## [ १६३ ]

- (६९) श्रयत तं नितमानजुजंगमं
- (६ए) एम्रेर्यशः सृजति शं जिनसाट्येतीमः
- (११) शोकारिमारिविरह्यतवात्तद्रामं
- (३३) माद्यां वुजध्वं सविधी महक्रिमं
- (३५) मंत्रोपमं ते जिन राम पंचमं
- (59) कलिशैलोरु ट्याधाम
- (५७) खन्धिश्रतवसुत्रामं
- (७१) होकोत्यत्तिविनाशसंस्थितिविदां मुख्यं जिनं वे स्तुमं
- (७५) नयनाननसङ्गोमं
- (59) स्थावराशु(सु)मतां स्थाम
- (८७) दासानुदासस्य मम
- . ११) माद्यति प्राप्य सुमं
- ६३) क्माबोहिस्यनियों मं
- हर) गुणिप्डवं घोण्याम
- े इसे ति ये से दरण इस्टेन
- ें मिनो लिखित्वा मनुवाद्यहरूप

- (६०) फलसमृद्धिविधानपराक्रमं॥ १७॥
- (७०) तारस्वरेण विवुधेः श्रित शतैक्षम ।
- (९१) जब्यैः स्तुतं निहतदुर्भतदंडपमं ॥ १० ॥
- (७४) न वाजयत्याशु मनस्तुरंगमं।
- (9६) स्तवेन युक्तं गुणरत्नकुहिमं ॥ १ए ॥
- (90) माहात्म्यं हृदयंगमं।
- (७०) यंतिवर्गस्तुनं नुमं ॥ २० ॥
- (७२) इव्याग्कसमाधरं नमन नो पूजां दरां पश्चितं।
- (६३) परपक्तस्य तव स्तवं त्विझिमित्तकरीं झगे (६४) नत्तज्ञावसयं वस वद्तरेये हाज्यस्त है । १८१।
  - (ण्र) संतानि नव जंगता।
  - (05) नयने समक्रतिमं ॥ १२ ॥
  - (७) नवानंड विहंगनं।
  - (६२) नेश नदा इत्ते मह पूर्व 🛷
  - र्ध र नदाहर सहरहर है
  - इंदे हें हार्दि स्त्रीतिस सम्बद्ध वृद्ध हुन्।
  - अब करन्**सरक्त्राक्ष्**र स्टब्स
  - the Averta and the areas of

42

रिष्धी (बेंद्रमें) #

( उपरि भागमें )

#### (दाहिना अंश)

- (१) इत्यं पार्श्वजिनेश्वरो जुवनदिवकुंच्यंगचं
- (१) द्वारमके वर्षे वाचकरत्नसारकृपया राका
- (३) दिने कार्त्तिके । मासे छोडपुरस्थितः शतद
- (४) लोपेतेन पद्मेन सन् नृतोयं सहजादिकी
- ( ५ ) त्तिगिणना कल्याणमालाप्रदः ॥ १५ ॥

\* केंद्र मे जो 'मः १००' लिखा हुआ है वही सांकेतिक वर्ण है, अर्थात् यंत्र के सौ पखड़ियों में लिखे हुए पचीस एलोकों के सौ चरणों का अत अक्षर है।

केंद्र के अतिरिक्त वृत्त के परिधि में सौ पखड़ियों के सौ कोडे बने हुये हैं। उन सबों के चरणों के जो प्रथम अक्षर हैं उन से भी इस प्रकार ग्रहोक वनते हैं :-

> श्रीवामातनयं नीतिलताघं न घनागमं। सकता लोक संपूर्णकायं श्रीदायकं जजे ॥ १ ॥ कला केलिं कलंकामरहितं सहितं सुरैः। संसार सरसी शोष जास्करं कमलाकरं ॥ २ ॥ सहस्र फणता शोजमान मस्तक मालयं। खोड्यवतन संस्थान दान मानं कमा ग्रहं ॥ ३ ॥ समरामिचं

( वायां अंश )

- (१) ॥ ऐं नमः ॥ श्रीसाहिर्गुणयोगतो युगवरेल इंपदं दत्तवान् । येज्यः श्री
- (१) जिनचंद्रसूरय इक्षा विख्यातसंकीर्त्तयः। तत्पद्देमिततेजसो युगव
- (३) राः श्राजैनसिंहानिधास्तत्वद्दांबुजनास्करा गणधराः श्रीजैनराजाः
- (४) श्रुताः ॥ १ तैर्जाग्योदयसुदंरै रि
- ( ५ ) पुसरस्वत्षोडशाब्दे १६७५

(६) सितद्राक्त्यां सहसः प्र

( ७ ) तिष्ठितमिदं चैत्यं

( ७ ) स्वइस्तश्रिया।

(ए) यस्य प्रौढत

(१०) रप्रतापत

(११) रणेः श्री

(१२) पार्श्वना

(१३) घेशि

(१४) तुः

( दाहिने अंश के नीचे भागमे )

(१) सोयं पुष्यत्ररां तनो

(१) तु विपुद्यां सङ्गी

(३) जिनः सर्व।

(ध) सागर प्

(५) वें श्रीस

(६) गरो

( ३ ) नृपो

, ह । ज

्राचे राधने

(दादिना अश)

(1) व

4 2 d

(३) कारोन्य

2 T T 44

#### [ १६६ ]

- ( ५ ) पुत्रौ श्रीधर (६) राजपूर्वकधरौ ( ७ ) तस्याय ताऱ्यां क्तितौ। ( 0 ) श्रीमञ्लोड्युरे जिनेश ( ए ) जवनं सत्कारितं पीमसी । तत्पु ( २० ) त्रस्तदनुक्रमेण मुकृती जातः सुतः (११) पूनसी ॥ ३ तत्पुत्रो वरधम्म (११) सद्वर्षोः श्रोमञ्चस्तनयोत्र तस्य कम्मीण रतः ख्यातोऽखिक्षे सुकृती श्रीयाहरू ना। (१३) मकः । श्रीशत्रुंजयतोर्थसंघरचनादीन्युत्तमाति श्रु ( वायां अंश ) (२) यः का (१) वं (४) करोत्त (३) र्याएय (६) फीं पूर्णी प्रनि ( ५ ) थात्वसर । ( ७ ) ष्टाक्ते ॥ ४ प्रा ( 0 ) दात्सर्वजनस्य जै (ए) नसमयं चालेखयत् (१०) पुस्तकं। सर्वं पुष्पनरेण पा (११) यं जुयनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः (११) वनमलं जनम स्वकीयं कारितः। सार्कं सक व्यधात्॥ तेना
  - (१३) रराजमेघतनयाच्यां पार्श्वनायो मुदे ॥ ५ श्रीः



## [ १६७ ]

## मूलनायकजी पर।

[2544] \*

- (१) श्रीबोद्भव नगरे । श्रीवृहत्खरतरगव्याधीशैः
- (२) सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुरौ जांमशा विक श्रीमह्म जार्या चांपलदे पुत्ररत्न
- (३) घाहरुकेन जार्या कनकादे पुत्र इरराज मेघराजादियुतेन श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ
- (४) विंवं का॰ प्र॰ ज॰ युगप्रधान श्रीजिनसिंहस्रिण्डालंकार ज॰ श्रीजिनराज स्रिजि: प्रतिष्टितं॥

#### पाट पर ।

[2545] #

- (१) संवत् १७११ मिती ज्येष्ट सुदि ११ तियो श्रीचिंतामणिपार्श्वनायजी रे सिंघासण गं(चां)दी रो लाखण। वर्द्धमान चढायो श्रीलोद्भवपुरनयरे
- (२) सासतो चढीयो रहसी जंडार मध्ये धरसी तो धरमनी सोगन है हार्ण(हारण) विशेषे मोकलो ॥ (३) श्रीशृत जानु ॥

## धातुकी मृति खाँर पंचनीवियां पर।

[2340]

संवत् १४२६ फागुण सुदि ए काग करवादाः वसुरे मुनेन

श्राम पायाण की सहस्रव्याल धीर राज्य के तत प्रति व तत है के तह है के तह है के तह है ।
 परण्योंका पर यह लेख पुरा दुना है।

<sup>े</sup> भोस्तनायराजा के अदा के पाठ पर पर है अर्थ

## [ रइंछ ]

#### [2547]

॥ ॐ॥ सं० १४०४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ दिने क्रकेशवंशे त० मजर ता० मेकमारे सुत जजदनकेन पुत्र रतना रासणकलाण (?) ..................देव्हा प्रमुख पुत्रादियुतेन सपुष्यार्थं कारितं श्रीवासपूज्य विंवं कारितं प्रीतिष्ठतं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजनराजसूरिपट्टे श्रीजनजङसूरिजः। द्युतं जवतु।

#### [2548]

॥ ॐ॥ संवत् १५१० वर्षे माघ सुदि ५ दिने गुरौ श्रीक्रकेशवंशे खूणीया गोत्र सा० खोहेर जा० ईसरदे पुत्र सा० सहसाकेन जा० रूपादे पु० जयतादिपरिवारयुतेन श्री शांतिनाथ कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजङसूरिजिः श्रीखरतरगठे।

#### [2549]

॥ सं० १५१० वैशाख विद ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे जणशाखी गोत्रे सा० हरीनां नार्या हांसलदे पुत्रेण सा० वणवीर श्रावकेण नार्या लीलू पुत्र दशरथादियुतेन श्रीचंडप्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्चे श्रीजिनचंडसूरिजिरिति।

#### [2550]

॥ संवत् १५६७ वर्षे वैशाख सुदि ३ दिने ऊकेशवंशे बुहरा गोत्रे सा० जारमहा जा० जोजलदे जा० वारिणि पुत्र सा० तोला पु० सा० अमरा सुश्रावकेण जा० सारू पु० सा० महिराज सा० मेरा सा० पासा प्रमुख परिवार सहितेन श्रीवासपूज्य विंवं खर्थे योर्थं कारिनं प्रतिष्ठितं श्रीबृहत्खरतरगहेश श्रीजिनहंससूरिजिः॥ श्रीशुजं जवतु॥

#### [ {६ए ]

#### [2551]

॥ संवत् १५७१ वर्षे वैशाख व० १३ शुक्रे श्रीश्रीमाल ज्ञातीय मोरी आसा जा० लोलू सुन श्रे० जीवा जेसंग हरपा लाषा जेसिंग जा० जसमादे आत्मश्रेयसे श्रीजीवतस्वामि श्रीचंडप्रजस्वामि विंवं कारापितं प्रतिष्टितं श्रीनागेंड गन्ने श्रीग्रणरत्नस्रितिः ॥ मांडलि वास्तव्य ॥

#### [2552]

संग् १६९५ वर्षे वैशाख सुदि १३ शुक्रे फोफिलिया गोत्रे जेठा पुत्र धरमसी पुत्र धनजी युन जार्या लाडोदे जार्या पांची। पुत्र रतनसी केन काण श्रीपार्श्वनाथ विवं प्रतिष्टिनं श्रीजिनराजस्रितिः खरतरगठे।

#### चौबीसी पर।

#### [2553]

संग् १५०३ वर्षे पौष सु० १२ गुरू सरसापत्तन वास्तव्य छोनवाल ज्ञातीय संग् वस्ता जार्या लक्षी सुत वीधा सुइड़ा मेघराजेन इंसराज श्रीरंग सुन जोजा जीवराजादि इंडम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाघ चतुर्विशतिषटः कारिनं प्रतिष्टिनं तपाग्रानायक श्रीजयचंडस्रिजः ॥ शुजं जवतु ॥ श्रीः॥

#### [ 2554]

संग्रेथर वर्षे चैत्र विद्या ग्रुके श्रीश्रीमाल इति।य श्रेष्ट तीममीह ताण्यणी श्रेयसे सुत वरसाकेन जाण्रान् पुत्र नाणिक सहितेन व्यारमश्रेयोधीः श्रीतिमलनाथ चतुः विश्वतिषद्व काण्यित्वल श्रीविजयनेवस्रीणामुषदेशेन प्रतिष्टितं शीजाजितसम्पिताः॥ [2555]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने क्रकेशवंशे लूणीया गोत्रे सा० लोहर पुत्र सा० महसा जा० रूपादे पु० साहलदे पुत्र पदाकेन च्रातृ सदा मिहराज मन्नू प्रमुख परिवार युतेन श्रीश्रेयांस विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगत्ने श्रीजनजङ्गसूरिपहे श्रीजनचंद्र सूरिजिः।

#### पाडुका पर ।

[2556]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फा० सुदि ५ दिने श्री जकेशवंशे संपगल गोत्रे सा० व्यापमल्ल पुत्र सा० मेघा पुत्र सा० व्यासराज पुत्र सा० वेता पुत्र स० चांदा नोडादि युतया श्रीव्यादिनाथ पाष्ट्रका युग्मं कारयामास ॥ प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनचंडसूरिजिः॥ ]

[2557]

॥ श्रों ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ श्रीश्रादिनाथ ना पादपद्म वाई गेली कारिता अथेयोर्थं .....

. रौष्य पाडुका पर ।

[2558]

श्रीकेशरियानाथजी

बाई सूना बनाया

#### [ 383 ]

## रौप्य गद्दाजी पर।

[2559]

॥ वाद्रमलजी जोगीदासाणी लूनावत रुपसिया वा॰ सं॰ १७३३ जा॥ कात्तक सु॰ १५

#### [2560]

श्रीनवपदजी महाराज को चढ़ाई चा सालूदे देदारामजी साणी गांम वैसा-लेग वासी श्रीजोडवेजो चढ़ायों संव १ए४१ रा मिगसर सुदि ३। सरूपचंद का [2561]

श्रीचंतामण पार्श्वनाथजी रै आगै फाती चढ़ायों कोइ जगवण पाँवे नहीं बोद्भवपुरे नवलपोजी रे मेंद्र में जीदोणी ""घरवालों लगमों चढायों सं० १ए१६ पोस सुदि 9 रवीवार

#### [2562]

- (१) सं० १६७३ मार्गशीर्ष सुदि ए सं० थाहरू क यु
- (१) तेन जगिनी सजना स्वमातृ चापखदे जरां
- (३) वी पाडुकाः ॥ प्रव श्रीजिनराजसूरिः

#### वाहर के चरणों पर।

[ 2563 ] •

॥ सं० १७ए० मिगसर विद ए दिने श्रीजिनकुशबस्रि पाप्तके । कागपिना । स । दमसी जेराज श्रेयोर्थं

यह ध्वेत पाषाण के चरण मंदिर के बाहर धारे तरक विरादमान है।

[ 322 ]

[2564]+

·····′′कुश**बसू**रिः

## गणपति मूर्ति पर।

[2565] \*

- (१) ॐ सं० १३३९ फा० सु० २ श्रीमामा मणोरथ मंदिर योगे श्रीदेव
- (१) ग्रहाचार्य शिष्येण समस्त गोष्टि वचनेन पं० पद्मचंडेण
- (३) अजमेरु डुगें गत्वा द्विपंचासत जिन बिंबानि सचिकादेवि ग
- ( ४ ) [ण]पति सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि "स्रिणा

## मंदिर नं० १

## मुलनायकजी पर।

[2566] †

(१) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्थ सुदि ११ गुरौ त्र० श्राहरू नार्था कनकादे पुत्री वीगं कारितं

+ ४१ कडुरा उंडे पायान में गुद्दे हुए हैं।

क ६६ देख बहराने को गणाति मूर्ति की चरण चीकी पर पुदा हुआ है और आमंदिरता की फैस में स्थित इक रखी हुना है।

स्य महिर हे बचे करने में बार शिनरांद छट इहिर श्रवन्तित हैं। द्राक्षि नरह दक्षिण दिगा में <sup>यह</sup> बहर १ १७६ रहे रापाण की रिवार सहित क्षेत्र पाताण की मुख्यायककी की मृति विराजमान है। पूर्वि वे बन्ध केटा पर हा पर देन हैं।



लोद्रवा

मंदिर नं० १

( नं० २५६७)

SCRIPTION TEMPLE No 1

लोद्रवा - मंदिर नं० १ ( नं० २५३६ )

॥ तेर्र्भ प्रमाणी विविद्ध स्थाता सहस्रकंड स्थाने स्थानित्रं ब्ह्या स्थापनी प्रण्या स्थापनी स्थापनी

INSCRIBION ON PEDESTAL TENTED IN THE

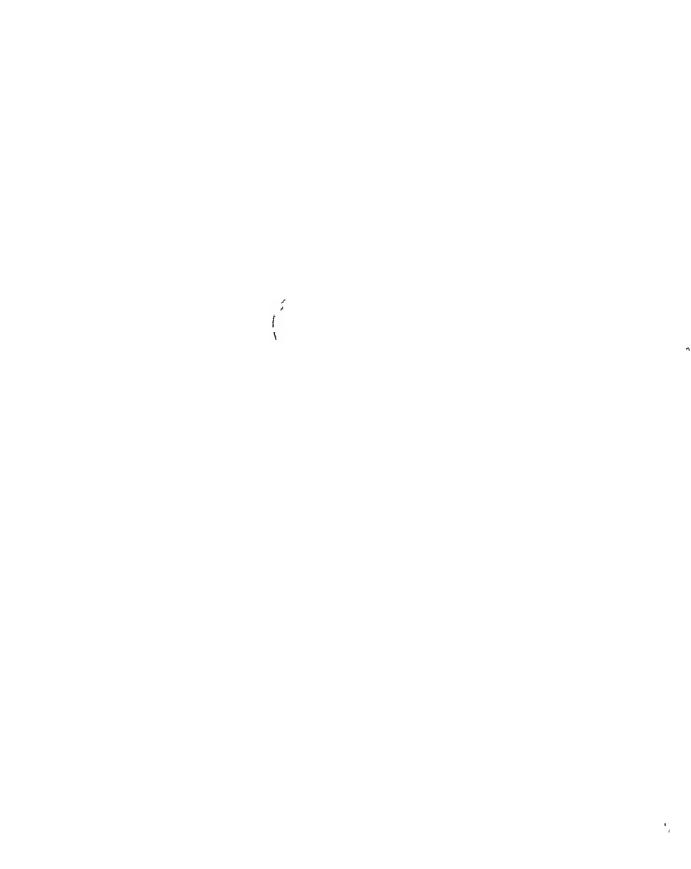



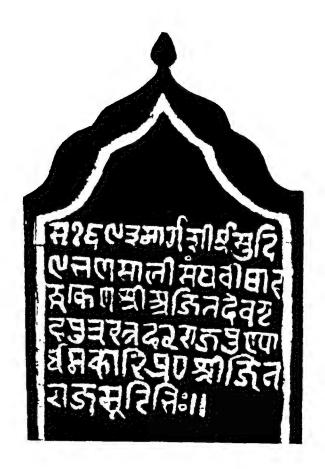

PILLAR
INSCRIPTION
TEMPLE No II
LODRAPI

लोद्रवा मंदिर नं० २ (नं० २५६६)

लोद्रवा - मंदिर नं० २ ( नं० २५६८)

श्रीलु द्रप्ररपतनेश्रीमत् श्रीवृद्धत्तरग्राचाधीशेः

॥र्दणामै त्त्र्र्धिप्रमार्गशिष्युदिश्र्यं श्री अञ्जित्ताप्रविवकाण्यंण्याहरू नार्यात्रण कनकाद्वत्रस्त्रहरुगालनप्रण्यगप्रधान अकिनसिंद्स्रिएटप्रनाकर्थक्रितरस् स्रिलः

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No II LODRAVA

#### [ १७३ ]

(१) ॥ श्री आदिनाय विंवं। प्र० श्रीवृह्रखरतरगञ्चाधीश श्रीजिनराजसूरिजिः॥

#### स्तंत्र पर।

[2567] #

(१) संग रहएइ मार्गशीर्ष सु (१) दि ए जणसाली संघवी

(३) थाहरूकेण श्री आ (४) दिनाथ देवगृह स्व ल

(५) युनार्था सुहागदेवी (६) पुष्पार्थमकारि प्रति

( ७ ) ष्टित श्रीजिनराजि

## मंदिर नं० २

## मूलनायकजी पर।

[2568] +

- (१) श्रीबुद्धपुरवत्तने श्रीमत् श्रीरृहत्वरतरगगाधीराः
- (२) ॥ श्रों ॥ संवत् १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुगे ॥ श्रीधानिनापि । 🗝 संव याहरू नार्या श्राव

क प्रथम महिर के दक्षिण तस्क तोरण स्तम पर पट सात प्रोपोर्ट का ६४ १९ १० १ १ १९ १० १ नाउ १च और चौड़ाई सात १च है। ७ ० २ ६० ११ में देवा पीटराई करण 'रम्तिमि" पाठ है परन्तु तिस्न को अन्ति पति में देवा पीटराई करण

(३) कनकादे पुत्ररत हरराजेन प्र० गुगप्रनान श्रीजिनितंत्रम्रिगद्वप्रनाकर श्रीजिनराजस्रितिः॥

स्तं न पर।

[ 2569 ] a

(१) सं० १६७३ मार्गशीर्ष सुदि (१) ए जणशाली संबवी याह

(३) रूकेण श्रीद्यजितदेव ए (४) ह पुत्ररत हरराज पुष्पा

( ५ ) र्थमकारि प्रव श्रीजिन (६ ) राजसूरिजिः ॥

## मंदिर नं० ३

मृखनायकजी पर।

[2570] +

- (१) गहाधीशैः॥
- (१) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि ११ गुरो श्रीसंजवनाय विंव का० ज० श्री-मल पुत्ररत्न ज० याहरू जार्या श्रा०
- (३) कनकादेव्या प्रण्याप्रधान श्रीजिनसिंह्सूरिपद्यत्राकर श्रीजिनराजस्रिजिः श्रीवृहत्खरतर

<sup>\*</sup> मंदिर के तोरण स्तंभ पर छः इंच लभ्या और ७ इंच चौड़ा छः पिक्तियो का यह लेख है। यह  $G^{(G)}$  No 21 के परिशिष्ट नं० ११ में छपा है।

<sup>े</sup> यह मंदिर मूल मंदिर के पश्चात् भाग में उत्तर पिछान कोण में है और यह लेख मूलनायकर्जी की श्रेत पापाण की मूर्ति पर है। इस लेख का अन्तिम अंश 'गच्छाधोशैः' ऊपर के भाग में खुदा हुआ है इसलिये यहां पर भी उसी प्रकार दिया गया है।

लोद्रवा

मंदिर नं० ३

(नं० २५७१)

PILLAR
INSCRIPTION
TEMPLE No III

लोद्रवा - मंदिर नं० ३ (नं० २५७०)



1NSCR.PT.ON ON . 32 . 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.



[ 394 ]

स्तंत्र पर।

[2571] \*

- (१) संव १६ए३ मार्गशिष सु
- (३) याहरूकेण श्रीसंत्र।
- ( ५ ) मेघराज पोत्र जोज
- (७) र्थमकारि। प्रण्श्री

- (१) दि ए जणसाबी सं०।
- ( ध ) वनाथ देव गृहं पुत्र
- (६) राज सुलमञ्ज पुष्या
- ( ७ ) जिनराजैः

# मंदिर नं० ४

मृलनायकजी पर।

[2572] +

- (१) ॥ श्रीलोड्या नगरे । श्रीवृहत्खरतरगव्याधीशैः ॥
- (१) सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि ११ तिथा गुरी जांडशाजिक सा० श्रीमा गा० नांप हो

के मिद्दि के तोरण स्तम पर आठ पक्तियों का यह तैस है। इसका इन्साई नाइक सेट से इन्हा है। यह G O S No 21 के परिशिष्ट नंशहर में उपा है। इसके पड़ ना नह नह नह नह नह नह नह है। रे सम प्रकार हैं:-

पक्ति २ मे सः ६ में 'सुप्रमूर'

७ में भारि इ

Gatt."

" मूल महिर के दावे तरह उत्तर गुरूष में बर्द माराहा । उ मेन्द्र मह्प्रस्थानो सुर्ति प्रतिहेत है। रहि ४ ९५ ६६ ०६७ ६७ ३ े के परिशिष्ट बर्डिन प्रकार र देन द

### [ 305 ]

- (३) पुत्ररत्न याहरूकेण जार्या कनकादे पुत्र हरराज मेघराजादियुजा श्री-चिंतामणि पार्श्वना
- (४) च विंवं का॰ प्र॰ च युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिग्द्दप्रताकर ज॰ थी-जिनराजसूरिजिः प्रतिष्ठितं।

#### स्तंन पर।

#### [2573]×

(१) सं० १६७३ मार्गशीर्व सु

(१) दि ए जणसाबी संघ

(३) वी याइरूकेण श्रीपा

(४) र्श्वनाथ देवगृहस्य वृ

( ५ ) ऋ नार्या कनकादेवी

(६) पुएयार्थमकारि प्रव

(3) श्रीजिनसञ्जस्ति

( ७ ) तिः ॥





<sup>े</sup>स दे तरण स्तम पर इस्त उस्ता मीण ३ इस बीड्रा भाष्ट पत्तियो। हा यह छला है। यह १८,१) उ दे रणिया नर्म दे उस है।



PH, NRINSCRITION TEMPLE VILL

लोड्या मंदिर नं० ४ (नं० २५७२)

INSCRIPTION ON LIES Y

लोद्रवा

मंदिर नं० ४

(नं० २५७३)

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## [ 585 ]

## पट्टावली पट्टक। \*

#### [2574]

- (१) श्रीइंडज़्ति १
- (१) श्रीयमिन्ति १
- (३) श्रीवायुज्ति ३
- (४) श्रीव्यक्त ४
- ( ५ । श्रोतुपर्मस्वामि ५
- (६) श्रोमंडित ६

# श्रीमहावीर ॥१

```
[ 500 ]
```

- ( ७ ) श्रीद्यकंपित ७
- ( ए ) श्रीयचवत्राता ए
- (१०) श्री मेतार्य्य रव
- (१र) श्रीप्रजास १र

## श्रीसुधम्मे स्वामि (धोमहाबीर स्वामो के पाट पर)

श्रीजंबू स्वामि (श्रीसुधर्मा सामी के पाट पर) प्रजब स्वामि

(श्रीजंबू खामी के पाट पर)

### श्रीशय्यंजव

(श्रीप्रभव स्वामी के पाट पर)

श्रीयशोजङ शिष्य १

संज्ञुति विजय (यशोभद्रजी के पाट पर) (शिष्य २)

- (१) श्रीप्रतत्र स्वामि
- (१) श्रीशय्यंत्रव

- (१) संजूति विजय शिष्य ११ शिष्यणी 9
- (१) नद्भवाहु स्वामि शिष्य चत्वारि ४

(शिष्य-१२)

- (१) श्रीनंदिचड १
- (१) श्रीजपनंद १
- (३) श्रीतीसन्न ३
- (४) श्रीयशोनं ध

## [ १७ए ]

- ( ५ ) श्रीसुवएर्णजङ ५
- (६) श्रीगणित्रद्र ६
- ( १ ) श्रीपूर्णनड १
- ( 0 ) श्रीयृतिजङ ० नइ शिष्य २
- (ए) श्रीक्जुमति ए
- (१०) श्रीजंबू र०
- (११) श्रीदीर्घनड ११
- (११) श्रीपांनुनड ११

(शिक्यमी अ)

- (१) यजा र
- (२) यक्तस्ता २
- (३) सुना र
- १ ४ । सुन स्वा १
- 14 444
- 7 1 4 4 4 4 4
  - . . .

. . . .

.

# श्रीस्यूलजड (श्रीभद्रवाहुस्नामी के पाट पर)

-

श्रीयार्यमहागिरि

( श्रोस्थूलभद्र के पाट पर )

श्रीसुहस्तिस्रि

(श्रीआर्यमहागिरि के पाट पर)

( शिष्य - २)

(१) श्रीद्यार्यमहागिरि १ नइ शिष्य छष्टो ए

(२) श्रीसुइस्तिस्रि २ नइ शिष्य ११ (शिष्य-८)

(१) श्रीवत्तर १

(१) श्रीबलिस्स १

(३) श्रीधनह ३

( ध ) श्रीसिरह ध

( ५) श्रीकोडिए ५

(६) श्रीनाग ६

( ७ ) श्रीनागमित्त ७

( ७ ) श्रीरोइग्रप्त ७ 🏶

(शिष्य-१२)

(१) श्रीरोहण १

(१) श्रीनद्रयस। १

(३) श्रीमेहगणी ३

( ध ) शीकामह ध

( ५ ) शीसुस्थित ५

(६) श्रीसुत्रतिबुद्ध ६

क स्विरावित में इन का 'छलूप रोहगुत्त' और कही 'छडुत्प रोहगुत्त' नाम है।

#### [ (0!]

- ( १ ) श्रीरक्तित १
- ( ७ ) श्रीरोह्गुत ०
- ( ए) श्रीरिषिगुप्त ए
- (१०) श्रीग्रह र०
- (११) श्रीब्रह्म ११
- (११) श्रीसोन १२

(सिय - १)

- (१) भ्रीइंडिनि र
- (२) अोत्रियमंगर
- (३) ब्रीविद्यापर गोपात र
- ( ४ : बीर्विश्न ४
- १६३ भीत्रहान ४

श्रीमुस्थित ५ (श्रीमुहिल्म्दिके पाट पर)

श्रीइंड्रिस (श्रमुंबिका के कर कर १ श्रीदिल शिष्यें। २ (जाक्ष्मेंक के बाद बर)

भी पर्नेता निवन

```
[ 303 ]
```

श्रीसींहगिरि (श्रोदिन्न के पाट पर) श्रीवयरस्वामि (श्रीसिंहगिरि के पाट पर) श्रीवजसेन (श्रीव्यरलामी के पाट पर) श्रीऋार्यरथ (श्रीवयरखामी के तीसरे शिष्य) श्रीपुष्पगिरि (श्रीआर्थरथ के शिष्य) श्रीफल्यमित्त (श्रीपुष्पगिरि के शिष्य)

(२) श्रीतावस २ (३) श्रीकुवेर ३ ( ध ) श्रीरिविपाक्षित ध ( शिल्य-४) ( १ ) श्रीधएणगिरि १ (१) श्रीवयरस्वामि १ नइ शिष्य ३ (३) श्रीसुमित ३ ( ध ) श्रीयर्हदित्र ध (शिष्य-३) (१) श्रीवयरसेन १ (१) श्रीपद्म १ (३) श्रीयार्यस्य ३

### श्रीधणगिरि

(श्रीफल्युमित्त के शिष्य)

श्रीशिवजूति

( श्रीधणगिरि के शिष्य )

श्रीयार्यन्नड

(श्रीशिवभूति के शिष्य)

श्रीयार्यनद्गत्र

(श्रीशार्वमद्भ के शिष्य)

श्रीनाग 🍪

(श्रोबार्यरक्ष के शिष्य)

श्रीजेहब

(श्रीनाग के शिष्य)

श्रीविष्णु

(श्रीजेहल के शिष्य)

श्रीकालिकाचार्य शिप्या २

(श्रोविष्णु के शिष्य)

श्राविष्णु क ।शष्य )

( W. 1 - 2 )

ं गाति।

. 2 . "11411. 1

श्रीयार्घरिक

(सपतित और वार्यवर्ष के किस्स

श्रीसंघराखिन

्यानान्धीय ने कि व

श्रीद्यार्वद्दिः

the free is a second as a second

श्रीयार्यधर्म

( श्रीआयंहिस्त के शिष्य )

श्रीसिंह

(श्रोआर्यधर्म के शिष्य)

श्रीद्यार्यधर्म 🍪

(श्रीसिंह के शिष्य)

श्रीसंडिद्य ७३

(श्रोआयंधर्म के शिष्य)

श्रीइंडरुतकएह १

श्रीयार्यनंदि ३

श्रीस्थिरग्रित क्रमाश्रमण ५

श्रीद्यार्यजंद्य १

श्रोष्ट्रष्यगणि ध

श्रीकुमारधर्म ६

क्ष श्री क्ष

## देवर्द्धिगणि

क्तमाश्रमण ७ ए०



#### 🗱 किसी २ पट्टावली में इस नाम के स्थान में 'आर्यपद्म' है।

नोट:—'श्रीआर्यधर्म' के शिष्य 'श्रीसंडिछ' के नाम के नीचे '८३' अङ्क खुदे हैं। इनके वाद 'श्रीइंद्रस्तकण्ह' से लेकर 'श्रीदेवर्द्धिंगणि' तक जो सात नाम हैं इनके नामों के साथ १—७ यथाक्रम हैं और 'श्रीदेवर्द्धिंगणि' के नाम के साथ ६० अङ्क भी खुदे हुये हैं।

श्रीभद्रवाहु स्वामी के शिष्य श्रीसोमदत्त के चरणों के दाहिने तरफ नंदावर्त्त के नीचे जो पांच अक्षर खुरे हैं उनके भावाथे समभ में नहीं आने के कारण यहां उल्लेख नहीं किया गया।



## श्री आदिनाथजी का मंदिर।

#### प्रशस्ति नंव १

#### [2575] #

- (१) ॥ संवत् १७६० मिते वैशाख मासे सुदि पद्मे ७ तिथो ग्रहवारे महार राजाधिराज महारावल श्री
- (२) मूलराजजी विजे राज्ये श्रीदेवीकोट नगरे समस्त श्रीसंघेन श्रीक्षपाजिनदेव ए
- (३) हं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीमद्युदृरखरतरग्याधीश गद्यार श्रीनिमचन्द्र
- (४) सूरि पद्मप्रताकर श्रीजिनहर्षस्रितिः श्रेयोस्तुसर्वेषाम् गुर्ग गणतु श्रीः श्री॥

#### प्रशस्ति नं ० २

[2576]

(१) ॥ श्रीमिद्धिनेविष्ठेद्वेनमः ॥ श्रीमन्तुरित वीर विक्रमादिल

#### [रंग्द]

- (१) त्रारात् १७६० शालिवाहन कृत शाके १७१५ प्रवर्त्तमाने
- (३) मासोत्तममासे वैशाख सुदि ७ दिने श्रीदेवीकोट मध्ये
- (४) श्रीक्षपतदेवस्य मंदिरं विंव सहितं श्रीसंघेन कारापितं प्र
- ( ५ ) तिष्ठितं च श्रीवृहरखरतरगण।धीश्वरेण जं । यु । ज श्रीजिन
- (६) हर्षसूरिजिः तत्पद्टप्रजाकर जं। यु। ज श्रीजिनमहेन्डसूरि
- ( छ ) जिः सं । १७७७ वर्षे चैत वदि । दिने पधास्या महामहो छवेन तत्र
- ( 0 ) मंदिरस्य पुनः ग्रुरुस्यूं जस्य जीर्णोद्धार कारापितं । तठे श्री सं
- (ए) घरै माहो मांहि दोनोहिवासरे धड़ा था सु खेकमेक किया व
- (१०) डो जश हुवो मास र रह्या धर्म री मिहमा घणी हूई पमास
- (११) मणां प्रमुख री जिक्त विशेख साचवी तस्य प्रशादा
- (१२) त् श्रीसंघ रे सदा मंगलमाला जवतुतराम् ॥ श्रीः
- (१३) श्रीरस्तुः ॥ कछ्याणमस्तुः

#### पंचतीर्थियों पर।

#### [2577]

सं० १५१४ वर्षे फागुण सुदि १० सोमे जपकेश ज्ञा० श्रेष्टि गोत्रे महाजनी शाखायां म० वानर जा० विमजादे पु० नाव्ह जा० नाव्हणदे पु० पुंजा सिहतेन श्रीशांतिनाथविंवं का० प्र० जपकेश ग० ककुदाचार्य सं० श्रीककक्ष्म्रिजः॥ पारस्कर वास्तव्यः श्री॥ ज्ञातृव्यसंग्राम॥

# [ **१७७** ]

संवत् १५३४ वर्षे आषाढ सुदि १ दिने उकेशवंशे वायड़ागोत्रे सा० सूरा जा० माणिकदे पु० सा० कांकण सुआवकेण जा० पूनी पु० गांगादी परिवार सिह्तेन श्री सुनिसुत्रतिवंवं कारितं प्रति० श्रीखरतरगत्ने श्रीजिननद्रस्रियेटे श्रीजिनचन्द्रस्रितिः॥

#### चौवीसी पर।

#### [2579]

संवत् १५११ वर्षे ज्येष्ट सुदि १ दिने बुधवासरे श्रोशवात ज्ञातीय फुंबर गोत्रे संव जेसल जाव जयश्री पुर्व जगसी जाव रूपादे पुर्व पीया जाव प्रेमलदे पुर्व समा देता श्रीमल सिहतेन संव पोथाकेन श्रात्मयूष्यार्थे श्रीविमलनाथविंवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीधर्म्मवोषग्रे श्रीविजयचन्द्रसूरिपटे जव श्रीसाधुरत्नसूरिजि: ॥



#### [ 300 ]

#### दादाजी के स्तूप पर।

[2580] \$

- (१) ॥ श्रीसद्धरुच्योनमः ॥ संवत् १००४ वर्षे
- (१) शाके १७३ए प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे
- (३) मार्गशिरमासे शुक्क विश्व दशमी तियों गु
- ( ध ) रुवासरे। श्रीदेवीकोट नगरे श्रीगृहत्त्व
- ( ५ ) रतरगङीय समस्त श्रीसंघेण दादाजी
- (६) श्रीश्रीजिनकुशलसूरिजी स्तृपशाला
- ( ७ ) कारापिता ॥ जं । यु । न । श्रीजिनहर्पसूरिजी
- ( ७ ) "वा । जैसारजीगणि । पं । प्र । अमरिसं
- (ए) "पं। रिधविलास उपदेशात्
- (१०) ॥ श्रीरस्तु ॥





# श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर।

#### शिलालेख ।

#### [ 2581] \*

- (१) ॥ स्वस्तिश्री संवत् १ए४४ शाके॥
- (१) १००ए माघ शुक्क ए रानी प्रवर्त्त॥
- (३) माने ब्रह्मसर यामे पार्श्वजिनचैत्यं
- (४) महारावलजी श्री श्री रूप श्रीवैरिशा
- ( ५ ) बजीविजयराज्ये कारापित स्रोशवंशे
- (६) वाग(रे)चा गोत्रे गिरधारी बाब नार्या सिण
- ( 9 ) गारी तत्पुत्र इीराबालेन प्रतिष्टिनं जे
- ( ७ ) निषकु मोहनमुनिना ग्रेरक वाग(रे)चा
- ( ए ) अमोबबचन्द पुत्र माण्यकालेन क्र
- (१०) तं गजधर महादान पुत्र व्यादन ना
- (११) नेण श्रेयोज्यात् सुनं नवतु

के ब्राह्मर' और पात्रहपतागर' ये दोनों कालों है तैय हुते नेताबंद है अर्थार है है .. हा है है, रिमीहंद्रकों पति को हपा से ब्राह्म पुषे हैं। यह क्षात हैताब्बंद हो उत्तर हो तरह है रहे हैं है है है है है रिमीहंद्रकों पति को हपा से ब्राह्म पुषे हैं। यह क्षात हैताब्बंद हो उत्तर हो तरह है रहे हैं है है है

#### मूलनायकजी पर।

#### [2582]

- (१)॥ निरुशेपानंता मंडक्षेन्छ श्रीमिष्ठिकमादिलाग्डगारसंटनदिग्गजने ज्ञांकोटिनितं मासोत्तम माघाडर्जुन त्रयोदस्यां
- (१) गुरुयुतायां कम(१)वास्त्रां ॥ सं० १९५० का शांके १९९३ प्रवर्त्तमाने माव शुर १३ गुरौ श्रीपार्श्वजिनविं
- (३) वं प्रतिष्ठितं श्रीमद्वृहत्वरतरगञाधीश्वर श्रीमन्महेन्डस्रि पद्वप्रनाकर जं। यु।प्र।सकल न । चक्रचुड़ामणि
- (४) श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः श्रीमन्महाराजाधिराजा महारावलजी श्रीवैरिशालजी विजयराज्ये कारितं च श्रीजेशज-

( u ) ......

#### पंचतीर्थियों पर।

#### [2583]

सं० १५१३ वर्षे प्राग्वाट मं० केटहा जा० कीटहणरे सुत मं० नाना चांपाकेन जा० ग्ररी पु० मांडणादि कुटुम्बयुतेन स्विष्तृत्य मं० कान्हा श्रेयसे श्रोनिमनाथितंत्रं का० प्रतिष्ठितं तपा श्रीसोमसुन्दरसूरि शिष्य श्रीरत्नशेखरसूरिजिः ... ब हुर्गे ॥

#### [2584]

॥ संवत् १५१४ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीमाञ्ज ज्ञातीय व्यव रत्ना जाव रत्नादे व हरीया जाव लाली सुव लषमणाजिधेन स्विपत् श्रेयार्थं श्रीशांतिनायिंवं श्री

पैक्त श्रीपुष्यरत्नसूरीणामुपदेशेन कारिव प्रव विधिना वाराहि श्रामे ॥

## दादाजी के स्थान पर।

#### शिलालेख नंव १

#### [2585] \*

- (१)॥ संवत् वह्निमहादिनागचन्द्रवर्षे (१७७३)
- (१) कार्त्तिकमासे शुक्कपके अष्टम्यांतियौ
- (३) मृगुवारे कतो(?) श्रीश्रीवृहस्वरतरग
- (४) हे ज। श्रीजिनहर्षस्रिजः पंण खूबचंद शि
- ( ५ ) ष्य । पं । प्र । जगिवशालमुनि जपदेशात् दादा
- ं (६) जी श्रीजिनकुरालसूरिश्वर जीर्ण पाडुका
  - ( ७ ) परि नवीन थुं नशाला कृना श्रीत्रह्मसर मामे
  - ( 0 ) खोशरावा समस्त श्रीसंघ सहितेन प्रतिष्टा कृ
  - (ए) ता महारावल श्रीगजसिंहजो बारे तथा सी
  - (१०) यड जोजराज श्रीब्रह्मसर कुंडात् पश्चिम दिशे थुं
  - (११) जशाब स्थापना कृता १७७३ गनधर सदया॥

#### शिखालेख नं० २

#### [2356] \*

॥ सेठ चांदमलजी वाफना की तरफ से मगमन करी मंग्र १९३२ मांवण मुद २

क ब्रह्मर से दगनग एक बीट उत्तर की तस्त वशक का साम र । पर है। वर्ग वर्ग गा। होनार पर है।

भ भंदिर के नवीन करों पर पट्टीब टें!

#### [ १७१ ]

#### पाडुका पर।

[2587]

॥ श्रीगोड़ी पार्श्वनाथ पाडुका कारितं ब्रह्मसर संघेन श्री जं। यु। ज। महेन्द्रसूरि जि: प्रतिष्ठितं रुण्युद्द मिण फागुण सुदि ४

[2588] \*

॥ सं० १०७६ वर्षे मिती फाग्रण सुिद ४ तिथौ श्रानिवारे श्रीमद्वृहरखरतरगष्ठे ब्रह्मसर ना समस्त श्रीसंघेन श्री जं। यु। जा। मणियाला जिनचन्डसूरिजी गुरो पाङ्का कारितः श्री जं। यु। जा। श्रीजिनमहेन्डसूरिजः प्रतिष्टितं॥

[2589]

॥ श्रीजिनदत्तसूरि पाडुका ॥

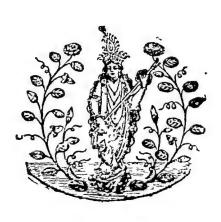

यह लेख आला में स्थित गुढ़ चरण पर है।



#### दादास्थान।

शिखाबेख ।

[2590] \$

#### (१) ॥ श्रीमिक्तिनेंडो विजयताम् ॥

- (१) ॥ संव्वत् १ए११ रा वर्षे शाके १९०६ प्रवर्तमाने मा
- (३) सोत्तममासे माघमासे शुक्कपद्दे नवस्यांतियो
- (४) शनिवासरे महाराजाधिराज महारावसजी श्री
- ( ५ ) वैरीशालजीविजयराज्ये श्रीजेशवमेर नयरे
- (६) बृहरखरतर जहारक गठे समन्त धीमंगेन भी
- ( ८ ) गजरूपसागर जपर श्रीतिन इराजन्ति ।
- ( ७ ) हुरुणां स्थंग ठनरी पाइना नागरित वर्षत
- (ए) नमदेग्डस्रियहाबंदार अधिकन्। जन्ति।
- (१०) धर्मराज्ये जीजिनः इन्तिशास्त्रास्य व स्वद्राः
- (११) सुनिः तिस्तिध्य एकानाय गाउनपरः।

#### [ १७४ ]

- (१२) गरचन्दमुनिः ज॰देशात् आयह नागे बावेरो इ
- (१३) णि बाबेरी जायगारे पास हे गजधर आदम विरामाणी ॥

#### परसाल पर।

[2591]

#### (१) ॥ श्रीजिनोजयतीतरां ॥

- (१) ॥ छोशवाल समस्त की पंचायती की परशाल इ
- (३) णी तलाव के बंध ऊपरे थी सु बंध को हरजो देख
- (४) ने परसाल खोलाय कर बंध के पास चोकी करा
- ( ५ ) ई च्यारे पासे पेडालिया घलाया इणी चेकी के सा
- (६) ह्मने वंध जपरे गुरां धर्मचन्द आचार्यगञ्च
- ( घ ) का जिएांकी परसाल जपर सुं खुनी वे जिए के
- ( 0 ) सामने चोकी कराई सं । १ ए३६ के साल में ॥





(किले पर)

## श्री ऋषभदेवजी का मंदिर।

#### शिलाबेख।

#### [2592] •

- (१) ॥ वीर संग् १४४ए 歸 दत्त सू। सं। ७६ए
- (१) ॥ श्रोशवं । संघवीगो । वहादरमञ्जस्तत्यु । जुबी
- (३) चन्डस्तज्ञा। रायकुंवरी स्वांतसमये सर्व ग्रुन
- (४) योग्य निमित्त योग्य श्राद्धाधीन स्वतद्वी विधा
- (५) य सं। १९९० व्याश्विन शु। ए चं। या रागंगता प
- (६) श्राच जेसलमेरु द्वर्गोपरि श्रीयादिनाय जिनपाना
- ( छ ) दे श्रेयो निमित्तं तद्धनव्ययेन नवीन सप्तरी
- ( 0 ) वधाष्य तत्र सं । १९७० वैशाय गुरुका स्था
- (ए) शुके दादा श्रीजिन इशवस्ति स्नि तात

क शहर के किने पर धीआदिए,धजा के हरेर में चारितन पूरे चेंग जाहन है को जाहन है है है। कापित पूर्व है दहा का यह देख है।

#### [ १०१६ ]

- (१०) डुका सम्राट् अकबरप्रतिबोधक श्रीजिन
- (११) चन्डसूरि पाडुका नवीनालये चकेश्वरी मू
- (११) तिश्र श्रीवृहत्त्वरः गहीय गणि श्रीर
- (१३) त्नमुनि यतिवर्थ श्रीवृद्धिचन्द्रेच्यः प्र(ति)स्था
- (१४) पता ॥ पुनस्त्र्यशीत्यधस्थित जिन विंवानि
- (१५) प्रतिष्ठाप्योर्क स्थापितानि ॥ जूयाच मू
- (१६) त्तिः कुशलाख्यसूरेः सत्पाडुका श्रीजिन
- (१९) चन्डसूरे श्रीसंघरतांकर वृद्धिचान्डा ज
- (१०) कात्मवां डापरियूरकाय ॥ १ खि । खङ्मी
- (१ए) न्डु ॥ खाद्धकां वद्द जादमकां मेणुना कृता १







| િ માર્ચ કરો કરો કરો કોર્યું અને એક એક કેરોનો કોરોનો કોરોનો કોરોનો હોકો પોકાનો કોરોનો એક મારે અને કોરોનો એક મિ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |
| अं जैन छेख सम्रह तृतीय खण्ड समाप्तः ॥ आई                                                                      |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |

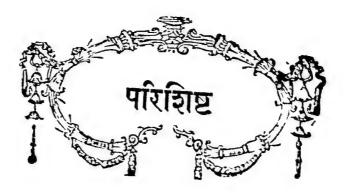

•

#### [ १ए६ ]

- (१०) डुका सम्राट् अकबरप्रतिबोधक श्रीजिन
- (११) चन्डसूरि पाडुका नवीनाखये चकेश्वरी मू
- (११) तिश्च श्रीवृहत्खरः गहीय गणि श्रीर
- (१३) त्नमुनि यतिवर्थ श्रीवृद्धिचन्द्रेज्यः प्र(ति)स्था
- (१४) पता ॥ पुनस्त्र्यशीत्यधस्थित जिन विंवानि
- (१५) प्रतिष्ठाप्योर्क स्थापितानि ॥ जूयाच मू
- (१६) त्तिः कुशलाख्यसूरेः सत्पाडुका श्रीजिन
- (१९) चन्डसूरे श्रीसंघरताकर वृद्धिचान्डा ज
- (१०) कात्मवां ग्रापरिपूरकाय ॥ १ खि। बङ्मी
- (१ए) न्य ॥ खाबुखां वढद जादमखां मेणुना कृता १







्रिक्षेत्राचे विद्याने स्वार्थिक स्



١,



स्थानसम्बद्धाः परिशिष्ट – क

# संवत् की सूची।

(विक्रमीय)



|     | <b>लेखां</b> क   | संवत्                                   |     | बेह्यांक     |
|-----|------------------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| •   | २४८६             | १३२३                                    |     | <b>२२२</b> १ |
| •   | २२१५             | १३२१                                    |     | २२३•         |
|     | २१२४             | र३३३                                    |     | २३८३         |
|     | २२१८             | 1350                                    |     | २२३१, ३५६५   |
|     | २४१३             | १३३८                                    | ••• | २२३४         |
| . • | <b>२२१</b> ६     | १३३१                                    |     | 3988         |
|     | <b>२</b> ४६५     | 1731                                    |     | r-111        |
|     | <b>२१८७ २२२०</b> | 1 -52                                   |     | 4418         |
|     | दददर्            | 3350                                    |     |              |
|     | ५५३०             | 13 25                                   |     | **** \$2     |
|     | 2192             | 3226                                    |     | * \$ 2 *     |
|     | क्रद्द           | y & = 4                                 |     | ***          |
|     | 2224             | • . • •                                 |     | ** **        |
|     | 244.2            | 12 3                                    |     | * 4 , 8      |
|     | 2.51             | 15-2                                    |     | • • •        |
|     | ***              | * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | • 4 •        |
|     | ****             | 1445                                    |     | ***          |

## [ 200 ]

| बेखांक         | संवत्                 |     |                        | <u>बेखां</u> क |
|----------------|-----------------------|-----|------------------------|----------------|
| २२४५           | १४२७                  | *** | •••                    | 3883           |
| ₹₹'5'\$        | रु४२८                 | • • | •••                    | २२७३           |
| २१६७           | 5350                  | ••• | ***                    | ঽঽ৩౪           |
| २२४०-४८        | <b>£35</b> 2          | *** | •                      | ₹₹ <b>4</b> %  |
| २३८६           | रंत्रदः               |     | ***                    | ₹₹.0\$         |
| <b>2433</b>    | <i>ś.</i> 35 <i>4</i> | ,   | 32                     | (3, 2200       |
| u eta amieje ( | <b>₹</b> %30          | ••• |                        | २२७८           |
| 4.44           | ₹₩ <b>5</b> ′₹        | • • | ***                    | 2244           |
| ₹₹ <b>*</b> \$ | ime                   | *** | • • •                  | <b>२११</b> ३   |
| estes tex      | 234                   |     | 43                     | ८०, २५१८       |
| * ** *         | £ 2'4'4               | •   | •••                    | २५८१           |
| e d (a 3       | P = 14/4              | •   | • •                    | 448            |
| 4847 3         | 200 4                 | •   | •••                    | 80 55          |
| .:33           | + 51+4                | ,   | •                      | 43/24          |
| * * * *        | 1512                  | ı   | </td <td>13, 3364</td> | 13, 3364       |
| ****           | 1447                  |     |                        | 4464-64        |
| w 8 % a        | 1254                  | , , | ***                    | 4/13/2         |
| * * *          | 1443                  | •   | ***                    | 42.34          |
| ** ;           | 1 50,1                |     | ***                    | 4164           |
| *** }          | 135-                  |     |                        | 11/3           |
| ** , 5 %       | 1305                  |     | 2111-12 1              |                |
| 4000           |                       |     | +31+, 431              |                |
| 77.4           |                       |     |                        | e, 11.55       |
| a              | * # >*                |     | 7111,1                 | 45 44 4 4      |
| * 5.           | 4 2 4 1               |     |                        | 1.55 \$        |

Ţ

| सेखांक                           | संवत्        |     |                      | <b>बेखां</b> क |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------------|
| ६२६३-६४                          | १५०५         |     | ••                   | <b>ર</b> શ્કક  |
| . ३२६५                           | १५०६         | ••• | •••                  | २४०७           |
| २२१६                             | १५०७         | ••  | :                    | २३२३–२५        |
|                                  | १५०८         | ••• | २३२६-                | १७, २४१६       |
| २१७६, २३६१                       | १५०६         | •   | २१४८, २१५६,          | १३२८-२६        |
| २२६८-६६                          | १५१०         | ••• | २१२६, २१६८, २४८      | १८, २५४८       |
| द <b>१</b> ३६, २३००-०१, २४३६     | १५११         | *** | २१५४, २१८३-८         | ४, २३३०,       |
| २३०२-०३                          |              |     | २३३१, २४६            | ८, २४८०        |
| २३०४-०५                          | १५१२         | ••• | २१३६, २१६५           | १, २३३३,       |
| २१३६, २३०६, २४५०                 |              |     | રરૂરૂક, રકર          | ०, २५७६        |
| - २३०७-०६                        | <b>१५</b> १३ |     | २१५२, २१६०, २१६६     | , २१८५,        |
| २११४, २१३८, २१८०,                |              |     | २१८६-८८, २४४         | १, २५८३        |
| २३६२, २४३८                       | १५१४         | ••• | २३३६                 | , २५७७         |
| <b>२१३</b> ६, २४१ <b>१,</b> २५१७ | १५१५         | •   | २१४६, २१७०           | , २३३६,        |
| . २३१०                           |              |     | २४१२, २४६३           | , २५२१         |
| २३११                             | १५१६         | •   | २१६१, २१             | <b>9</b> १-०२. |
| ११३६, २१४२-४३, २१४५-४६,          |              |     | ₹३३०-३६              | . २४८१         |
| २१५७, २१८१, २३१२-१३.             | १५१७         | ••• | ••                   | २५५४           |
| २४५१-५२                          | रंज्ड        | • • | २११६-१६, २१२         | <b>2-23</b> ,  |
| . द३१४                           |              | ;   | ११२७, २१३०-३१, २१४   | -81,           |
| २३१५                             |              |     | <b>२१८६-६१, २३</b> ४ | 3-Y5,          |
| २३१६                             |              |     | २३८२-८३,             | <b>२४८२</b>    |
| २१८२, २३१७                       | 3/4/2        | **  | २३४३-४५ २४२          | ļ-5×           |
| २१५८                             | insa         | •   | 3!24,                | <b>२</b> १६६   |
| २३१८-२२ २४५३ १५५३                | रूप्दर्      | ••• | ***                  | 4414           |

| संवत्          |     | <b>बेखां</b> क           | संवत्                               | . खेखांक                   |
|----------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| १५२२           | ••• | … २३४६, २३६८             | रफ्दर                               | २२७२                       |
| १५२३           |     | … २१३२, २१६२             | १५५३ .                              | २४८४                       |
| १५२४           | ••• | २१५४, २५२५–२६, २५८४      | १५५५                                | · <b>২</b> ৪८५             |
| रुष्ट्ष        | ••• | • • २१५०, २३४७           | १५५६                                | <b>२</b> ३६०               |
| रंपञ्ज         | •   | २१६२, २३४८, २३६३         | १५५८                                | २२०३, <b>२</b> ३६ <i>१</i> |
| 1426           |     | २१६३, २३४६-५०            | १५५६                                | . ६३६२                     |
|                |     | २३८५, २४२३  २५४६         | १५५                                 | <b>२२</b> ०४               |
| १५२६           | ••  | ·                        | १५६०                                | <b>२१</b> ३४               |
| १५३०           |     | રકરક                     | १५६१                                | २४८६-८७                    |
| 21423          | ••• | २३५१                     | १५६३ .                              | . રક્ષરદ                   |
| १५३२           |     | २३५२, २४३७, २४५५, २५२२   | १५६४                                | २४०८                       |
| 1,433          |     | २१७३, २१६४, २४६४         | १५६६                                | २२०५                       |
| <b>१</b> 1-३3  |     | २१३३, २३′•३-५४,          | १५६७                                | २२०६, २४४३                 |
|                |     | २५२७, २५७८               | . १५६८                              | • • २३६७, २५५०             |
| <b>₹'</b> ₹₹'₹ | *** | स् <b>२</b> ,७, २३५५-५६, | १५७१                                | . ६५५१                     |
|                |     | २३६४-६५, २४२५            | १५७३                                | २३६३                       |
| श्वदृद्        |     | २१२०-२१, २१२६, २१५३-५४   | 3,40,4                              | २३६४, २४६१                 |
|                |     | २१६३ २१२५-२२, २३५७ ५८,   | १५७३                                | २३६५, २४३०                 |
|                |     | २३२६ २३२२-२४३६, २४०६,    | , 54.35                             | <b>२३६६</b>                |
|                |     | २४२६-२८, २५२३, २५२८,     | १५७६                                | . २३६७, २४५                |
|                |     | स्पृत्य - १० ३           | ?!* </td <td><b>४१५७, २३</b>६८</td> | <b>४१५७, २३</b> ६८         |
| १ - २ अ        | ••  | २३५१, ने४३६              | 1943                                | <i>२१५४</i>                |
| र्बद्द         |     | ÷                        | 2.56.5                              | 23.44                      |
| t =<           | •   | \cdots ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ଷ     | 2000                                | . 34.4                     |
| 3              |     | . स्टेंड                 | . ગુલ્લા .                          |                            |
|                |     |                          |                                     |                            |

## [ २०३ ]

| बेखांक              | संवत्        |     |                | खेखां <b>क</b> |
|---------------------|--------------|-----|----------------|----------------|
| २१६५                | १६३८         | •   | •••            | २४६८           |
| <b>२१५१</b>         | १६७६         | •   | •••            | २३८५           |
| २३६६                | १६८३         | ••• | <b>२२</b> ः ७  | -०८. २२१४,     |
| २४८८                |              |     | <b>ર</b> ફક્ક, | २५१५-१६        |
| <b>२</b> ४३३        | १६८५         | ••• | ••             | २५०७           |
| ૨૭૩૮ ં              | १६८६         | ••• | •              | <b>२४३५</b>    |
| २४४०                | <b>E</b> 533 | ••• | २५६२ २०        | १६७ २५६६       |
| २३७०-७१             |              |     | २०             | 197, 27193     |
| <b>२१५</b> ६        | १७१५ र       | ••• | •••            | २४७३           |
| <b>ગર્</b> કુષ્     | ₹ \$'4,₹     |     | ***            | <b>२२११</b>    |
| २३७२                | १७६६         |     | •••            | 2402           |
| રધકદ                | १७९२         | ••• | • •            | २४३२           |
| २ • १३              | 1,953        |     | ***            | २२१२           |
| २३७३ २४३१           | 1921         | •   | • 4            | રેડકર્         |
| चेट्टेड- <b>ट</b> ५ | १३८३         |     |                | ₹47€           |
| <b>इ</b> द०ह        | १,६८%        | •   |                | 4228           |
| <b>२५३५</b>         | १ इंट २      |     |                | **.}           |
| <b>२</b> ४३६        | <b>१८०</b> ३ |     |                |                |
| २,:9३               | १८-६         |     |                | ***            |
| (६६० ६७६६-६७        | 34.3         |     |                | + 31+3         |
| F 5 t 3             | 1 = 1 =      |     |                |                |
| द्रवेश द्रवेद       | \$ 4 m       |     |                | *              |
| 3 2000 5000         | 1,000        |     |                | ;              |
| J 4050 2059         | * - * *      |     |                | ٠,,,           |
| • • •               | *            |     |                |                |

### [ २०४ ]

|       |       |      |                   |                    | •     |      |                              |
|-------|-------|------|-------------------|--------------------|-------|------|------------------------------|
| संवत् |       |      | बेखांक            | संवत्              |       |      | बेखांव                       |
| १८४३  | •••   | •••  | २४५४, २५१०        | \$ \$553           |       |      | <b>ર</b> કક્ય                |
| १८४६  | ***   | •••  | 3422              | रहरह               | 4 * * | •    |                              |
| १८५२  | •••   | ***  | २४६०              | 1834               |       | ••   | 2012 2045 P                  |
| १८६०  |       | •••  | २५७५-५६           | 1                  |       | 26.  | २२१३, २४ <b>७</b> ५,         |
| १८६१  | •••   | •••  | २५१२              | 1                  |       | * `* | ३१, २५३३−३६,                 |
| १८६६  | •••   | ••   | <b>२१</b> ९५      | \$ 63 %            | •••   |      | २५४०, २५८२                   |
| १८६४  | •••   |      | २५८०              | <b>१</b> ६३३       | ***   | • •  | २५४१                         |
| १८७५  | •••   | •••  | २५०४              | 1,635              |       |      | २५५८                         |
| १८७६  | •••   | ***  | 4                 | १६४१               | •     | •    | 2450                         |
| १८७६  | •••   | •••  | રક્ષદર            | रहस्र              | • •   | •    | २५६०                         |
| १८६१  | •••   | •••  | 2'430             | १३४५               | •••   | •    | २५८१                         |
| १८६३  | •••   | =    | .४७२, २५८५        | १६५२               | •     | •••  | २५३१                         |
| १८६६  | *** - |      | . 3420-66         | १६६२               | ***   | ***  | २४६३<br>२५८६                 |
| १८६७  | •••   | ٠. ٦ | ५२४. २५७६         | १६८०               | • •   | • •  | २५८ <i>६</i><br>२५ <b>६१</b> |
| 26-   | •••   | •••  | २४६२              |                    |       |      | 1308                         |
| १६०१  | •••   | ۶۰   | <b>४६०, २४</b> ६६ | 933 - (20, 20, 20) |       | ।ग ) |                              |
| १६०३  | •••   |      | २५१८              | १११० ( संवत्       | -     | •    | २१७४                         |
| १६११  | •••   | •••  | २५४५              |                    | ( इला | ही)  |                              |
| १६१७  | · ·   | •••  | २५४२              | ४८ (सन्)           |       | •••  | <b>२</b> २∙६                 |
| १६२१  | ***   |      | 2468              |                    | ٥     |      |                              |





# राजाओं की सूची।

| खेखां <b>क</b>        | संवत्                            | नाम               |                 | वेद्यांक      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| २१७५, २५६२            | १५१८                             | चाचिगदेव          | २११६−१७,        | २११६, २१४०    |
| २४४६                  |                                  | 2)                | •               | २१५४          |
| <b>२५</b> ०८          | १५८१                             | जयत(जैत्र) सिह    |                 | २१५४          |
| २५०६                  | रेपट३                            | 29                | •••             | فد            |
| <b>३५३</b> ६          | According to the Parketing       | N                 | <b>२११</b> २, ३ | ११३६, २१५५    |
| २४६७                  | र्६७८                            | जाहंगीर           | •••             | રક્ષક         |
| રઇડ૭                  | Name of Street, or other Desires | श्यसक्रास         |                 | २१३६          |
| <b>२५०</b> ६          | -                                | दुर्छभराज         | •••             | مد            |
| २४१८                  |                                  | र्स               | •               |               |
| 2484                  | रुपद्                            | देवनणं            | ३१५०, ६         | 194 KB++,     |
| <b>२११२, २१३</b> ६    |                                  |                   | ÷ 50 5, 4       | 304 4134      |
| <b>२</b> ५०४          | was going deployed               | देवसन             | •               | 11. 11.38     |
| <b>२</b> ,३३          | <b>१</b> ३६६                     | <b>बु</b> द्धार्थ |                 | * * 2 2       |
| <b>₹</b> 464          | 12,00                            | FF 134,           |                 | + 48 4        |
| <b>₹</b> √ <b>₹</b> 3 | <b>१६०३</b>                      |                   |                 | 20.00         |
| <b>ب</b> رچڏد         | ₹ 5 <b>3</b> <sup>3</sup>        | Fritat & or mi    | •               | - 38 <b>a</b> |
| द्शुर रहरे            |                                  | ask.              |                 | * 47.4        |
| 4:44                  | *                                | - 43              | s <u>.</u>      | ****0         |

## [ २०६ ]

| संवत् | नाम              |      | खेखांक       | संवत् | नाम               | 3             | ànin    |
|-------|------------------|------|--------------|-------|-------------------|---------------|---------|
| सपत्  | गास              |      | <u> </u>     | लबत्  | गाम               |               | लेखांक  |
|       | मूलदेव           | ***  | २११२         | १८६१  | रूप ( यावजी )     |               | २५३०    |
|       | मूलराज [१]       | •••  | २११२, २१३६   | १४७३  | <b>छ</b> न्मण     | :             | २११२–१३ |
|       | " [२]            | •••  | ט י ט        | १४६४  | , ")              | •             | २५१७    |
| १८२५  | " [ʒ]            | •••  | २५०३         |       | e)                |               | २१३६    |
| १८४०  | N                | •••  | २५०२         | १५८१  | ल्र्णकर्ण ( कुमार | )             | २१५४    |
| १८४३  | n                |      | २५१०         | १५८३  | ט                 | •••           | 2)      |
| १८४६  | 2)               | ••   | २५११         | १५८५  | <i>)</i> )        |               | २१५५    |
| १८६०  | Ŋ                | •••  | 2494         |       | विमल (मंत्रा)     | ••            | २१३६    |
| १८६१  | v                | • •  | <b>द</b> ५१२ | १४६३  | वैरि(वयर) सिद्द   |               | . २११४  |
| १८६६  | n                | •••  | <b>२१७</b> ५ | १४६४  | <sub>D</sub>      | २१३           | ह, २५१७ |
| १८७५  | 2)               | •    | २५०४         | १४६७  | "                 | <b>२१३६</b> २ | १४५-४६  |
| १६०३  | रणजीनसिंह        | •    | २५१८         |       | υ                 | •             | २११६    |
| १६१७  | מ                | •    | २५४२         | १६२१  | वैरोशाल           |               | २५६०    |
| १५२४  | रणमह             | •    | <b>२५२</b> ६ | १६२८  | ,                 | २५३१, २५३३-३  | ४, २५८२ |
| -     | रत्नसिंह         |      | २११२, २१३६   | १६३२  | "                 |               | २५४१    |
| १८६१  | राणावत ( महाराप  | भो ) | २५३०         | १६४४  | N                 |               | २५८१    |
| १८६७  | n                | ••   | २०,२४        |       | श्रीधर            |               | २५४३    |
| १८४०  | रायसिंह ( युवराज | )    | २५०२         |       | सगर               |               | v       |
| १८४६  | 29               |      | <b>२५</b> ११ | १६७८  | संखेमसाहि         |               | २४६८    |



# Reconstruction of the second o

# श्रावकों की ज्ञाति-गोत्रादि की सूची।

| ज्ञाति-गोत्र   | बेखांक                      |
|----------------|-----------------------------|
| <b>ख्रो</b> सः | गाल [ ज॰, ज गकेश]           |
|                | २१३३-३४, २१६०, २१७० २१७२,   |
|                | २१८२ २२१६, २२२७, २२४७-४८,   |
|                | २२६१-७०, २२७२-७७, २२८१,     |
|                | २२८४, २२८६-८७ २२६५, २३०७-   |
|                | ०८, २३१३, २३२१, २३२७, २३५८, |
|                | २३६०-६१, २३६६-६७ २३७३,      |
|                | २३६०, २४२० २४२४ २४३८, २४४८  |
|                | २५२८, २५४७, २५५३            |
|                | गोत्र ।                     |
| भावरी          | >ঽ৻৽                        |

| भायरी           |          | 3                 | ₹ <b>4</b> ,0 |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| भासद्या (आसादा) | <b>)</b> | २२०३, २२१७ २      | ३१०           |
| <b>का</b> त्वरत |          | 3                 | ५१३           |
| कांद्रस्या      |          | <b>२३६</b> २, २   | ESE           |
| भूकड़ा चोपडा    |          | २१६३ २३६६, २३१६ २ | <b>इन्द</b>   |
| कोरंडा          | •        | ₹                 | ₹₹ 4          |

| ज्ञाति-गोत्र    |        |                         | लेखांक                |
|-----------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| नणधर            |        | २११४, २११७              | -१६, २३६६,            |
|                 |        | =                       | (४०५, २५००            |
| गगधर चोपड़ा     |        | ২৪০০,                   | २४०२-०८,              |
|                 |        | २४०६ २                  | ७०६, २५२३             |
| गुडेखा (गोहर    | न्धा ) | २१३१. २                 | १८५, २१६८,            |
|                 |        | =                       | ३६४, २४७६             |
| घोया            | ٠.     | • •                     | २३०२                  |
| बु ∵            | ••     | •                       | २१३८                  |
| चडालिया         |        | •                       | २३१४                  |
| चाप             |        | •••                     | २५२७                  |
| वित्रवाल        | •••    | • •                     | 5311                  |
| चोपड़ा (चोः)    | •••    | २१३७, २१३६-४ <b>३</b> , | ₽₹4 <sup>5</sup> -63, |
|                 | :      | २१७५-७६ -२१५४, २४       | • 7, 2033,            |
|                 |        | २२८३ २ <i>४५</i> २-४३,  | 5 3 4 3 -10 0         |
| <b>चात्रहरू</b> |        | २१५६ व्युट              | F, 93%6               |
|                 |        | 2337,233                |                       |
|                 |        | 2010 5416 T             | ₹.4.6-3 <u>₹</u>      |

## [ २०७ ]

| ज्ञाति–गोत्र                            |                     |         | बेखांक        | क्ञाति-गोत्र    |             |             | बेखांक                 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| इंदानी                                  | •••                 | •••     | २४४५          | वाफणा (वप्पण    | ा, वप्पतःग) | <b>२</b> १७ | ६, २१६६. २२५३.         |
| जागड़                                   | ***                 | •••     | २३२२          |                 |             |             | ६, २३६१. २५६०,         |
| भावक                                    | •••                 | ***     | २१६५          |                 |             | <b>२५</b> २ | ४. २५३३. २५३ <b>५</b>  |
| र्न् धर                                 | •••                 | •••     | २५७६          |                 |             | •           | १५३०–३१, २५५१          |
| इमा                                     |                     | •••     | २३८५, २४३२    | व'गरड़          | •           |             | <b>२५</b> ३८           |
| िहिन                                    | • •                 | •       | २२०४          | वांडिया         | • •         |             | <b>ર</b> ઇ <b>ે</b> ઇ  |
| Min his                                 | • •                 | ,       | २४२५          | विवाहिया        | •••         |             | २३३०                   |
| A 1211                                  |                     |         | २१८२          | ब्वाउचा         | •••         | ••          | २२०५                   |
| 141                                     | •                   | •       | २३३८, २३६५    | बोहित्थ ( बोथरा | ')          |             | २४६८                   |
| 4'15T · ·                               | w b                 | •       | 2,56          | भणमाळी ( म०,    | भाण्डशालिक  | ) २१८८      | द, २३२८, २४२७,         |
| की है                                   |                     | • •     | <b>२३१२</b> ' |                 | २५०         | ર, સ્પુઇઇ   | , २५४६, २५६७.          |
|                                         |                     |         | 4-63          |                 |             | ર્          | ५६६, २५०१-७३           |
| 7 9                                     |                     |         | 2.45          | मानु            |             |             | 2344                   |
| * * T                                   |                     |         | 37/3          | महाजनी          | •           | •••         | २३३५, २५००             |
| *                                       | Ť                   |         | २१६६ २२३४     | मीठाउपा         | •           |             | হও৭৪                   |
| ×4 - €                                  |                     |         | 1999 1749     | रा सा           | •••         |             | २११३, २१८०,            |
|                                         |                     | =       | 1983 P383,    |                 |             |             | २१८०, २३३१             |
|                                         |                     |         | 5457          | सदा             |             | ***         | २१६१, २४८०             |
| * * *                                   |                     |         | يتاريان       | હાલન            |             | 2370        | , २३५१, २४८७           |
| ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * | . W <sup>17</sup> 5 | 7 5 7 3 | 93,9349       | ल्नावन          | •           |             | Actor.                 |
| M. 4. 7                                 |                     |         | 23.2          | ल्लिया          |             | 416%        | भग् <i>रम</i> , स्डब्स |
| 4 4°                                    |                     |         | 21.12         |                 |             |             | 41,86, 7146h           |
| 7 p. 4                                  |                     |         | sale agre     | लंदा            |             |             | २,६२१, ४४१३            |
| 4                                       |                     |         | 22.26         | क्ष्मा (क्षा १) | •           |             | क्राइस न्यूदर<br>-     |
| **                                      |                     |         | 2 + 26        | * *             |             |             | 41+5                   |



## [ ११० ]

| क्राति-गोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                      |               | <b>बेखां</b> क | ज्ञाति—ग                 | ोत्र ह                                | ेखां क                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मंत्रिद्               | तीय ।         |                | गाधिक                    |                                       | २३२६                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गोत्र                  | र ।           |                | गौतम<br>घीण              | <br>·                                 | <b>૨</b> ૭૧૪<br>૨૭૧ <b>૬</b> |
| उसीयड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                    | •••           | २४२१           | फोफल्या                  |                                       | २५५२                         |
| काणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                    | • • •         | 2)             | मुहवणा                   |                                       | २ <b>३</b> ७>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाय                    | ट ।           |                | मूलल                     | ••                                    | २३३३                         |
| general annual a | • •                    | • • •         | २२३२           | विद्ध                    | ·                                     | ६२१२                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ब्</b> हः           | इ ।           |                |                          | श्रीश्रीमाल ।<br>२१३०, २१३६, २१४६, २१ | / <b>&amp;</b> \.            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                    | • •           | २२६०           |                          | २१६८, २१६१, २२०२, २२                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीमा                 | ख ।           |                |                          | २२६६-६७, २३००, २३                     | ૦૪,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१                     | (२६, २२०६, २: | २३५, २२४६,     |                          | २३०६, २३२६, २३३६, २३                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | १६३–६४, २२६   | í              |                          | -४७, २३४६-५०, २३ <sup>५</sup>         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३०५, २३२०, २४६१, २४६८ |               |                |                          | २३६३, २३७०-७१, २३६                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | રઇ                     | ८३–८४, २५८४   | ,              |                          | <b>२४०७, २</b> ४१३, २४३०−३            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                |                          | २४८१, २५२२, २५५१, २५                  | 43                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गोत्र                  | ł             |                |                          | श्रीश्रीवंश ।                         |                              |
| गा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                    | •••           | २३४६           | Territor sample salamina | २३६                                   | ક                            |



#### भुःशास्त्रास्त्रास्त्रास्त्र च्यापिष्ट- च रामाभुभाषा

## आचार्यों के गच्छ और संवत् की सूची।



| संवत्   | नाम            |      | <b>बे</b> खांक | संवत्  | नाम                                     |          | <b>बे</b> खाक     |
|---------|----------------|------|----------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
|         | शंचल           | गहा। |                | ६५३५   | ···                                     | •••      | २२६४              |
|         |                |      |                | १५०६   | तिद्धं।तसागर स्रि                       | •••      | २३६०              |
| रुध३६   | श्रोस्रि       | •    | २२७७           | १५६१   | भावसागर सूरि                            | •••      | २४८ <b>)</b>      |
| १४५२    | .,             | ***  | २२८०, २४१८     |        |                                         |          | •                 |
| દેશવવ   | <i>5</i> ·     |      | २२८१           |        | श्चागम ग                                | ाउँ ।    |                   |
| रेप्टह  | "              | •    | २२१६           | १५१२   | हेमरल स्रि .                            | •••      | <b>२</b> १६५      |
| रेप्टर  | मेहनुंग स्रि   | •    | २४१८           | १५१६   | .,                                      | •        | <b>२३</b> ४४      |
| •       | ,,             |      | २२१६           |        | अमरस्त्र सूरि                           |          | <b>₹</b> 86%      |
| १४७६    | जयक्रीतिं सूरि | •    | ,,             | हपप्प  | सोमरत स्रि                              |          | 13                |
| रेष्ठ८३ | ,              |      | <b>२२</b> ६६   |        | >                                       |          |                   |
| र्पटर्  | जयकेसरि सूरि   | •••  | <b>२३१</b> ७   |        | उपकेश [ ऊकेश                            | ा] गञ्चा |                   |
| १५०२    | ٠٠ ور          |      | <b>३१५८</b>    | १३१४   | देवगुत स्रि [ १६ ]                      |          | २२२६              |
| रेपहर   | ,              |      | २४२०           | १४३०   | [٤٤] س                                  |          | <b>२२</b> ०३      |
| १५२७    | "              | •••  | <b>२१६</b> २   | १५३८   | , [%]                                   | • •      | হহতঃ              |
| रुपदह   | <i>"</i>       |      | २४०४           | १५४२   | . j , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          | <sup>३</sup> ५३हे |
| र्प३०   | <i>y</i> ···   | •••  | રક્ષરક         | £14,4— | <i>2</i> 2                              |          | 5534              |
| १५३१    | .,             | ***  | <b>२३५</b> १   | ••     | ور ور                                   | इः       | ८१, २५६५          |

| Ţ      | नाम      | ſ      |       | ढोखांक       | संवत् | नाम           |           |                   | संस्वांक              |
|--------|----------|--------|-------|--------------|-------|---------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| qq     | प्रदंद ( | पं०)   | •••   | २५६५         |       |               | ٠.        |                   |                       |
| सि     | द्धसूरि  | [ १६ ] | •••   | <b>२२३</b> ६ |       | ē             | होरंट ग   | स्र ।             |                       |
|        | J)       | [ "]   | •••   | २२३८         | १३८४  | वजुसूरि       | •••       | ••                | <b>ર</b> રહ્•્        |
|        | Ŋ        | [ 65 ] | •••   | २१७६, २३६१   | १५ह५  | ककस्रि        | -         | ••                | <b>₹8</b> 28          |
|        | n        | [ "]   | •••   | २४११         | •••   | n             | ***       | •••               | 239€                  |
| क्ष    | इस्रि    | [ 63 ] | •••   | <b>२</b> २५३ |       |               |           |                   |                       |
|        | n        | [ "]   | •••   | २२६१         |       | ख             | रतर ग     | ह्य ।             |                       |
|        | J.       | [ १८ ] | •••   | २३०२         |       |               |           |                   |                       |
|        | 1)       | [ "]   | • •   | २३२५         | •••   | उद्योतन स्रि  |           | 4                 | १२०, २१५४             |
|        | n        | [ ,, ] | •••   | २३३५ २५७७    | • ••• | वर्डमान स्रि  |           | २१२०, २           | १३६ २१४४              |
|        | ,,       | •••    | •••   | २१७६ २२०४    | ••    | जिनेभ्वर सृरि |           | २१२०, २           | રુકદ, રર્ક્ષ્ક્ષ્ટ,   |
| •••    | स्रि     | •••    |       | २३२७         |       |               |           | २४०१. २६          | ३०४, २:०६,            |
| क्कृव् | दुदाचार  | रें    | २२०१, | २२०४. २२५३,  |       |               |           | २५४६              |                       |
|        |          |        | २२६१, | २३२७, २३६५.  | • ••• | जिनचंद्र सूरि | <b>\$</b> | २११२-१३           | , २१२०,               |
|        |          |        | २३६१, | २५३६, २५७७   |       |               |           | २१३६, २१          | કુક, ર <b>્</b> ષ્કે. |
| ন্ধগ্  | द्भावार  | मिर    | •••   | २३३४         |       |               |           | २१५५, २३          | ५६, २३८५,             |
|        |          |        |       |              |       |               |           | <b>२</b> ३८६, ६४९ | ्र. इष्ठव्य           |
|        |          | कुष्णि | गत्र। |              |       |               |           | -०१, २४८          | ६, २४३६               |
|        |          | _      |       | 1            |       |               |           | –२५००, २५०        | १४, २५१६,             |
| नय     | चंद्र स् | િ      |       | २३१४         |       |               |           | २५१८, २५४         | <b>ર, ૨</b> ५५२,      |
| 37     | िंग् ह   | તિ .   | ••    | ,,           |       |               |           | २५३५, २५८         | 4                     |
|        |          |        |       |              |       |               |           |                   | -                     |

<sup>■</sup> संवत् १०८० में अणिहल्लिपुर के दुलंग नृपात को सभा में विजयी होकर श्रीजिनेश्वर स्रि' 'खरतर' विख्त पाये ता प्रवाद है। इनके पाट पर 'श्रीजिनचंद्र स्रि' कैठे थे। इनके प्रधात खरतरगच्छ में हर चौथे आचार्य का नाम तचंद्र स्रि' पिलने हैं। यह प्रथम श्रीजिनचंद्र स्रिजी से लेकर नवमें श्रीजिनचंद्र स्रिजी (१६३५-५५) तक के नामों में जास संवत् नहीं है वे सब एक साथ ही यहां दिये गये हैं।

|                   | [ ११३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्रेखांक                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   | लेखाक संवत् नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>२२६</b> ७               |
| नाम               | स्थानः<br>१४१६ जिनोदय हिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>२१ <b>१३</b>           |
| अन्यदेव स्रि      | इर्थंड, रर्थंदे १४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 01245.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २११२-१३, २१२०.             |
| - निर्मा ः        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दर्वह, दग्धड, ददः          |
| जिनतेखर स्वि      | २१६६ २४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३८५, २४०७, २४५५           |
| »                 | २१२०, २१३६, २१४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2183                       |
| जिनवहाम स्रिरे    | २११२-१३, २१२०, १४३६ जिनराज मूरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| जिनदत्त सूरि      | रश्रुद रहे छुड़, रहे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                   | इंप्रवर्, दंप्रवेश रार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br><b>२</b> २८२           |
| _                 | द्वहर, द्वट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| C                 | 7,70, 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२८'५                      |
| द्विनपति स्पि     | 2888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>२५४३-४४. २५५४          |
| ` <del>-</del> 6  | 2640, 464C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५६६, २५६८, २५ <b>३</b> ३, |
| तिनप्रयोध सुरि    | 2188, 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                   | <del>२३</del> ८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | द्राग्य-०३<br>२४६८         |
| अह जिनकुराल स्रिट | 2112-13, 2120, 2132, 1232 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4434                       |
|                   | 230%, 230%,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|                   | 2808 2805 2868-60, 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | way can want to            |
|                   | 2806, 482° 142° 1468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.37 20.33                |
|                   | عرب المحال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कारत सहरूत ताहरू है        |
|                   | <del>2063-68, 20</del> 60 2060.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second             |
|                   | द्रष् <b>र</b><br>इष्ट्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g the real earth           |
| जिन्दम स्रि       | द्रहरू-१२ द्रहरू,<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000, 3,020,0303         |
| Bres. C.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *****                      |
|                   | २०१५ २४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| विस्तरिय र        | इति दृष्ट्य-१३ दृष्ट्य दृष्ट्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                          |
| वितरिक्ष          | يزلا المؤود الما المالية المال |                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

| नाम             |     |                 | लेखांक       | संवत् | नाम           |             |                       | खे <b>खां</b> क              |
|-----------------|-----|-----------------|--------------|-------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| सागरचंद्र स्रि  | ì   | ••              | २११२         | १५१८  | जिनभद्र स्    | रि          |                       |                              |
| जिनवचन स्र्रि   |     | •••             | २२८७         |       |               |             | <br>                  | 2862                         |
| कीत्तिराज       | ••• |                 | <b>२१</b> १२ |       | ,,            |             | ત્રર્ <b>૭–૨</b> ૦,   |                              |
| जयसागरगणि       |     |                 | २११२–१३      |       |               |             |                       | , २१४५, २१६३,                |
| ,,              |     |                 | 2838         |       |               |             |                       | , २१६३, २१६७                 |
| जिनवर्द्धन सूरि |     | <b>२११२–</b> १३ |              |       |               |             |                       | , २३५६, २३६६,                |
| •               | ·   |                 |              |       |               | 2           | ३६६, २४०              | ०, २४०२-०६.                  |
|                 |     | -८६, २४३        | २, २४७६,     |       |               | 5           | ४०६, २४२              | ३, २४२५-२८,                  |
|                 |     | २५३८            |              |       |               | ঽ           | <del>४६३, २५२</del>   | <b>ર, ૨</b> ५२५–૨ <b>ફ</b> , |
| प्रभाव सूरि     | ••• | ••              | २४३२         |       |               | ې:          | 4 <b>२८, २५३</b> १,   | २५४२, २५५५,                  |
| भाग्य सूरि      | ••• | •               | "            | 1     |               |             | 456, <del>2</del> 480 |                              |
| जिनभद्र स्रि    |     | २३६७, २३८       |              | १४८८  | जिनचंद्र स्रि |             |                       | २३०३                         |
| "               | ••• | •••             | २५४७         | ६४६३  | "             | •••         | •••                   | <b>२ं३</b> १२                |
| "               |     |                 | २४३६         | १४६७  | n             | •••         |                       | २१८१                         |
| 2)              |     | २१६४, २१३८      | ८, २१८०      | १५१३  | 13            | •••         | •••                   | २१८८                         |
| 2)              | ••• |                 | २१३६         | १५१५  | 22            |             | રદ્વા,                | २५६३, २५२१                   |
| n               | ••• | २१३६, २१        | ४२-४३,       | १५१६  | 29            | •           | •••                   | २१६१,२१७१                    |
|                 |     | २१४५-४६,        | २१५७         | १५१८  | y             | २१          | १६-१६,                | २१२२–२३,                     |
|                 |     | २३१३, २६        | ३५१-५२       |       |               | <b>२</b> १३ | ्र, २१४०-             | <b>धर, २</b> १८१,            |
| n               | ••• | •••             | २३२२         |       |               | २१६         | o, ২ <b>২</b> ৪१,     | २३८२-८३,                     |
| 2)              | ••• | •••             | २१४४         |       |               | • २४८       | २                     |                              |
| 2)              | **4 | ২३              | २३–२४        | १५२३  | <del>5*</del> | •••         | ર                     | १३२, २१६२                    |
| 29              |     | २१४८            | , २३२८       | १५२४  | ,,            | ı           | •••                   | २५२५-२६                      |
| 2)              | •   |                 | २५४८         | १५२८  | ,, .          | • •         |                       | ६३, २३८४,                    |
| n               | • • | २१८३, २३३१,     | २४८०         |       |               |             | રક:                   | <b>२, २५४</b> ६              |
| ມ               | ••• | २१६०, २१८५-८७,  | २४४२         | १५३२  | "             |             | •••                   | २४३७                         |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [ 584 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लेखांक                                      |
| लेखांक संवत् नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | રફપ્ડેલ                                     |
| काविरत वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>२</b> १२३                                |
| र्युपष्ठ, रंगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>२३८२                                    |
| जिनहर्द्र स्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>રૂદ્ધલ્                                 |
| , २१२०, २१२६, २१५४, " जयशेखर स्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>२१६६                                    |
| " द्रहर, द्रहें । किन्यमं स्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>२४३१. २५३७                              |
| 2343-45,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | રૄયુક-કર                                    |
| २३६६-२४०६, २४०६,<br>कमलराज गणि · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>२११८                                    |
| इधरह-रटा रेपारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>૨</b> ફે <b>ર</b> ૮, ૨ <b>ફે</b> ધર      |
| इंप्रट, ३५५५-५६ । १५१८ उत्तमलाम गणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>૨ <b>ઝ</b> ૨ર                           |
| २१३५   १५१६ जिनहाँ सुरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१६८                                        |
| हर्द्ध " राज्य "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$434-33                                    |
| 5003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54%3                                        |
| 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . इ.५३०                                     |
| 3888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 4850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>२५१८, २५२७, २५३१                        |
| १८५२ " स्थर्प १८६३ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " 5150-21 21,43-43.                         |
| व्याप्त विकास स्थापत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2922.                                       |
| जिनसेन गणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5335-33. 5347                               |
| ्यत्रम् र्गाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53.4, 53 <sup>9</sup> 4                     |
| क्लेक वर (वा <sup>6</sup> ) इर्दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53.4, " · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ्र <sub>ाप्त</sub> सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5354, 5354, 5359<br>5354, 5354              |
| न्यर्सि गणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| इन्स् तांच (६०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                                           |
| ्रेन गां <mark>प ःः</mark> स्वर्भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                           |
| म नामा । नामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                           |
| क्रतंदर गणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| ज्ञावहेत्र गांप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| , and a second s |                                             |

| नाम                           | बेखांक                   | संवत्     | नाम                               |     | सेसांक       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----|--------------|
| गुनम्बाबार्व .                | - २४३६                   | १६७२      | उदय सिंघ (पं०)                    |     |              |
| समयमनः (उ०)                   | ٠٠ ي                     | र६७४      |                                   | • • | २४३ ७        |
| सोम गीज                       | •••                      | 1         | " · · ·<br>धर्मनिधान (उ०)         |     | २५०७         |
| र्वमंद्राम्हि                 | 4200                     | "         | धर्मकीर्त्तं गणि                  | ••• | ¥            |
| विनरंग मृति .                 | २३६१                     | 1         |                                   | *** | ų            |
|                               | *****<br>*****           | 4         | सुरासागर गणि<br>समयकीर्त्ति गणि . | •   | ņ            |
|                               | चर् <i>द</i> ५<br>इर्ह्स | <b>**</b> |                                   | ••• | y            |
| •                             |                          | 2000      | सदारंग मुनि                       |     | 'n           |
| e e                           | ः २४४३<br>२४८१ २५५०      | रेद्रअप   | रत्नसार .                         |     | 7433         |
|                               |                          | * **      | सहजकीर्त्त .                      | • • | **           |
| •                             | <b>২</b> 383             | १६८३      | जिनसागर सृरि                      |     | 3414         |
|                               | • २३६६                   | १७६२      | जिनगुच म्रि                       |     | 21.03        |
| •                             | २३६८                     | 9         | तस्वसुंदर गणि .                   |     | "            |
| turd of                       | at and late              | •         | जिनलाम मूरि 🕠                     | •   | 214,12,      |
| THE THE RESERVE               | - 416                    | • 0       | जिनकीर्ति ग्रि                    | ••• | <b>२५३</b> ३ |
| 76 % 5 <b>% 4 %</b>           | 5 k 1/2 1                |           | तिनयुन्हि मृदि                    | •   | २५०३-०%      |
| *                             | 7 Freez                  | 3434      | नीमराज मुनि                       |     | 44.22        |
|                               | 7;74                     | १८७३      | चातुर्यनिद मुनि                   | ••• | 4361         |
|                               | 24.3                     | 2414      | हवा स्टबाण गवित                   |     | 2323         |
|                               | 33122                    |           | · ·                               | • • | 3443         |
|                               |                          |           | तमार गाँव                         |     | ,            |
| The way to the set of the set |                          |           | असर सि (पे.)                      |     | ,            |
| Je                            |                          |           |                                   |     |              |
| *                             | Ases reserves            |           |                                   |     | ,            |
| 3                             | the training             | 2424      | <sup>ह</sup> दसमण्ड गृह           |     | **3/         |
|                               | * * * *                  | 1622      | *                                 |     | 1814         |

|                                                                                          | [ 5/3 ]                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८६६ जिनमहेंद्र म्रोस<br>१८६९ "<br>१६०१ "<br>१६०१ "<br>खूचचंद (पं०)<br>१८६३ जगविशाल मुनि | होसक स्पर्य<br>२५२४, २५६६<br>२५२४, २५६६<br>२५३८, २५६६<br>२५३८, २५४२,<br>२५३१, २५४२,<br>१३८२, २५६०<br>२५८५ | नाम  ग्राहचंद्र (उ०)  प्रमेर गणि  मयाचंद्र गणि  सहपचंद्र मृति  चीराम  कृष्णचंद्र  रत्नमृति गणि  वृद्धिचंद्र यति  स्वरतर-स्थाचार्य शाखा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १८६६ केसरीचंद मुनि<br>१६०३ जीतरंग गणि                                                    | २५१८<br>२४६६ <sub>१६२६</sub>                                                                              | धमेन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "<br>१६०३ दानमह (पं०) ··                                                                 | इ.५१८<br>,                                                                                                | खरतर वेगड़ गरा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ्रु डुनरसी मुनि<br>१६६७ जिनमुक्ति स्रि                                                   | ,<br>२०४२<br>२०६०                                                                                         | जिन्द्रसिंह<br>जिन्द्रसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६२१ "                                                                                   | इ <sub>ड</sub> ुब, इंप्यूह, इंप्यूय                                                                       | fact of the state |
| १६२८                                                                                     | -34 24.83 2022                                                                                            | F. 30 5 5 7 2 4 5 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | . ૨૦૩૬                                                                                                    | Fac 128 o F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६३२ "                                                                                   | इ.इ.ह.दू                                                                                                  | 20 - 18 4 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६५२ <i>»</i>                                                                            | ₹15€, \$15€                                                                                               | the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . प्रम्हस मुनि .<br>१२१७ सादिवचंद्र मुनि                                                 | \$4.\$                                                                                                    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | 4 × 5.*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६२१ "                                                                                   |                                                                                                           | ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६२८ - अस्टिव<br>१६१७ जनस्वर सुनि                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## [ २¹७ ]

| नाम               |           |        | खे <b>खां</b> क | संवत् | नाम              |         |      | खेखांक                |
|-------------------|-----------|--------|-----------------|-------|------------------|---------|------|-----------------------|
| n                 | •••       | ***    | <b>२५</b> १०    | १३३६  | धमम्देव स्रि     |         | •••  | <b>૨</b> ૪?૬          |
| जिनेश्वर सूरि     | •••       | •••    | २५११            | १३८१  | 23               | ••      | • •  | ક્રુપ્ટલ              |
| मतिसागर           | •••       | •••    | द्धवद           | १३८८  | आमदेव स्रि       |         | •••  | <b>२२५</b> ५          |
| विद्यासागर (पं    | o),       | ***    | ,,              | १५०३  | मलचंद्र सुरि     |         | •••  | २३२०                  |
| आनंद्विजय (पं     | •)        | •••    | 19              |       |                  |         |      |                       |
| उद्योतविजय (पं    | 0)        |        | ,,              |       | त                | प गञ्च। |      |                       |
| जिनउदय सूरि       | •••       | •••    | રક્ષ્કદ         | १४८६  | सोमसुंद्र स्रि   |         | ••   | <b>૨</b> ૨ <b>૧</b> ૮ |
| ,,                | •••       | •••    | २५०८            | 3388  | ,,               | ••      |      | २३१५                  |
| 19                |           | •••    | २५०६            | ••••• | ,,               |         | 2,42 | , २१८२, २१६४,         |
| मुनिसु दर         | • •       | **     | २५०८            |       |                  |         |      | , २५८३                |
| यशोवल्लभ ( पं॰    | )         | •••    | <b>3</b> )      | ३३६६  | सोमचंद्र सुरि    | • •     |      | રરૂલ                  |
| मानसिंह (५०)      |           | • •    | ,,              | १५०१  | मुनिसुंदर स्रि   | •••     | •••  | <b>२</b> १८२          |
| भवहाट ( पं॰ )     | ••        | •••    | २५०८            | १५०३  | जयचंद्र स्रि     | •••     |      | २३१८, २५५३            |
| जगमी (पं०)        | •••       | •••    | 1,              | १५०८  | रत्नशेखर स्रि    |         | ••   | રકર્દ                 |
| वर्द्धमान ( पं० ) | •••       | •••    | ,               | १५११  | ,,               | •••     |      | २३३०                  |
| "                 | •••       | •••    | २५११            | १५१३  | "                | •••     | •••  | २१५२, २५८३            |
| जिनचंद्र स्रि     | •••       | ••     | २५०६            | १५१६  | "                | ••      |      | २३३६                  |
| रूपचंद ( पं० )    | •••       | ••     | २५१०            | ••••  | 31               | ••      | ••   | २१२५, २१६४            |
| तिलोकचंद (पं      | )         | •••    | 23              | १५१०  | रत्नसिंह सूरि    | •••     | •••  | <b>ર</b> ੪५૮          |
| किशनचंद (पं०)     | •••       | •      | 22              |       | विजय सूरि        |         | ••   | २४६८                  |
| जयोवहाम           | •••       | •••    | ,y              | १५११  | विजयरत्न सूरि    | ••      | •••  | ,,                    |
| 4-50              |           |        |                 | १५१८  | लक्ष्मीसागर सूरि | ••      | ***  | <b>२१</b> २५          |
| चैत्र [चि         | [त्रावस ] | गन्न । |                 | १५३३  | ,                | •••     | •••  | २१७३, <sub>२१६४</sub> |
| अजितसिंह सूरि     | 10.0      |        | २२२६            | १५३४  | <b>,,</b>        | •••     | •••  | २३५३                  |
| कनकप्रभ सूरि      | •••       | •••    | 22              | १५३५  | <b>37</b>        | •••     |      | २३५६, २३६५            |
|                   |           |        |                 |       |                  |         |      |                       |

|                       | [ 256]                                |                   | <b>लेखां</b> क        |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                       | लेखांक संवत् नाम                      |                   | <b>द</b> २ <b>३</b> १ |
| नाम                   | क्षा देवचंद्र                         | <i>c</i>          | <b>२३</b> ११          |
| ट्स्त्रीतागर स्रि     | इध्रद । इध्रद्द महीतिल                | क्रास्तिः २१६६    | <sub>२२३३</sub> २४१२  |
| इन्यवलभ स्रि          | द्यारा                                | हर हार            | <b>२३३३</b>           |
| विजयहान स्वीते        | २२३८<br>१५१२ प्रातः                   | इ.स्.रि ···<br>·· | २७१२                  |
| 31                    | २३३२ १५१५<br>२३६२                     | <i>→</i>          | <b>२१</b> ६६          |
| ,,<br>हरविजय सूरि     | * ***                                 | <i>x</i>          | হ:+3ह                 |
| हारावण्य क            | হ্ <sub>বিজ্</sub> হঃ ব্যাহ           | यचद्र सुरि ः      | #                     |
| "<br>इ विजयतीन सृदि   | २२०६<br>१८१२ सा                       | बुरत सरि          |                       |
| £ 14414               | <b>ર</b> યુ3રે                        | नागन्ड गम।        |                       |
| es <i>a</i>           | <b>२३७</b> ८                          |                   | J73"                  |
|                       | ====================================  | वेजप्रतिरं मृरि   | 4 }                   |
| :८६ किन्देव स्रि ··   | २२१४ २ <sup>३३३</sup> १३६१            | •                 | ø                     |
|                       | z;9;                                  | दस्त (उः          | · · ·                 |
| १८६६ दीरविद्य         | <br>* ફ્ટાર                           | गुचारर ग्रि       | 2,11                  |
| , नगविजय              | 2 5034                                | गु-देव मृरि       |                       |
| गुलाल विजय 😶          | <i>»</i>                              | N                 | ψ e <sup>5</sup>      |
| जिनेद्र स्रि ः        | ्र्वाटी<br>१४०१                       | क्रतार्व          |                       |
| १६८८ मोहन नुनि        |                                       | नानचीय [ज्ञान र   | 14] 41                |
| चिराद्रा (१)          | ग <b>ड</b> ।                          | ·                 | • •                   |
| विजयितंह स्रिट        | स्वरीते १३००<br>                      |                   | * *                   |
| २५६ शतिस्रि           | Ę oś                                  | 3                 | • ,                   |
| <sub>' ध</sub> र्मघोष | गत्र ।                                |                   | •                     |
|                       | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                   |                       |

| संवत्                            | नाम                                                |                           |      | सेखांक                                               | संवत्                    | नाम                                                                                                                         |               |     |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|
|                                  | मधु                                                | कर गह                     | r 1  |                                                      |                          | गृ                                                                                                                          | ह्जग्र        | 1   |            |
| १५६३<br><br>१३३७<br>१४६७<br>१५३४ | प्रभानंड स्रि<br>गुणसुंदर स्रिर<br>गुणनिर्मेळ स्रि | वारि गह<br><br>           |      | <b>૨</b> ઝ૨૬<br><b>૨૨૩</b> ૧<br><b>૨</b> ૩૧૧<br>૨૫૦૭ | ?                        | महेन्द्र स्रि<br>नखेव स्रि<br>स्ताकर स्रि<br>धर्मसिंह स्रि<br>सागरचंद्र स्रि<br>देवचंद्र स्रि<br>मेह्यभ स्रि<br>महयहंत स्रि |               |     |            |
| १८७३<br><br>१५१६<br><br>१५३२     | हर्पसुंदर सृरि<br>देवसुंदर सृरि<br>सोमसुंदर सृरि   |                           |      | રકરુ<br>૨૩૨૭<br><i>"</i><br>૨ <b>૪</b> ૫૫            | १४६१<br><br>१४६२<br>१५११ | पं [खं] डे<br>सुमति सूरि<br>यशोभद्र सूरि<br>शांति सूरि                                                                      |               | ••• | <b>२</b> १ |
| ११६२<br>१३३८                     | बोरदेव<br>राशिह्य सूरि                             | टीय ग<br><br><br>द्याधर ग | <br> | <b>२२१८</b><br>२२३२                                  | १२०८<br>१२५५<br>         | स्तरव<br>' जिनेश्वरावार्य<br>"<br>चर्द्धमानाचार्य                                                                           | ाल गह<br><br> |     |            |
| रंक्षर०                          | गुणप्रभ स्रि                                       | •••                       | ***  | <b>२२</b> ७८                                         |                          |                                                                                                                             | =0==-         | -   |            |

### [ ११३ ]

| संवत्            | नाम                      |             | लेखांक                                  | संवत्  | नाम             |
|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|
|                  | • • • • •                | <b>~</b> ** |                                         | ' १३७४ | धर्म्भघोष सूरि  |
|                  | जिनमें गहों के           | नाम नहीं है | [ ]                                     | १३८४   | तिलक सूरि       |
|                  | सुधम्मं स्वामि           | 25          | १३, २१४४                                |        | यशोडेव स्रि     |
|                  |                          |             | २१३६                                    | १३८६   | धर्भदेव सूरि    |
| 1:61             | स्यूलमङ्                 |             | २३१४                                    | र्३६०  | महिरेण स्रि     |
| रेर् <b>७</b> र् | अजिनदेव (आः)             | **          | २१४७                                    | १३६१   | जिनसिंह सरि     |
| १२०८             | देव स्रि                 |             | २२२३                                    | "      | अभवदेव स्रिः .  |
| र्व्ह्           | परमानंद स्रि             |             | र्रस्य<br>स्ट्रस्                       | १३१३   | कातितिसक स्रि   |
| ***-             | देवेद्ध सूरि             | •           |                                         | १३६४   | रन्न स्रि       |
| १३१३             | अमरचंद्र स्रि            |             | ्र<br>२२२३                              | १४० ५  | हरित्रसं संरि . |
| रहर्ष            | विजयप्रम स्रि            | • •         | <b>2243</b>                             | १४२१   | धमरिं ह सरि     |
| १३३३             | ····· स्रि .             |             | 2533                                    | ६७३३   | ,               |
| १३४१             | रामभद्र सूरि             |             | २२३<br>२२३४                             | 1:43   | £4.2 × 4        |
| १३४३             | श्रीस्रि ें .            |             | 2520                                    | 1222   | \$ 1 " " F F C  |
| रेडेड'र्         | <i>"</i>                 |             | च् <b>र</b> । च्                        | 1      | 4 4<br>4 4 8 3  |
| १३८५             | י ענ                     |             | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1      | ,               |
| ?३६ <u>१</u>     | 23                       |             | -<br>                                   | 1 = 4  | ,               |
| रेटर्ट           | ט                        |             | 4344                                    |        |                 |
| र्धपृद्          | .,                       |             | * * -                                   | 5      | e on ab of      |
| १८६३             | , , , , , ,              |             | • • • •                                 | •      | er er           |
| १३५६             | द्वाचार्य                |             | *                                       |        | Marie No.       |
| ري               | मुनिस्तन हरि             |             | * * ~                                   |        | ~               |
| १३५६             | जीह                      |             | • • •                                   | ~      | de de de        |
| १३४२             | ર્દ્ધો                   |             | ٠                                       | -      | -               |
| 12+4             | परपात्र स् <sup>रि</sup> |             |                                         |        | •               |
| १३६८             | स्द्रश्रदाहरे            |             |                                         |        |                 |

## [ ११४ ]

| संवत् | नाम                 |           | लेखांक       | संवत् | नाम          |
|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| ••••• | कमलोदय गणि          | •••       | <b>२५१</b> ४ |       | <u> </u>     |
| १६८७  | वर्णकीर्त्त ( पं० ) | •••       | נפ           |       | दिगम्बर संघ। |
| 19    | देवसार (")          | ••        | 2)           |       | पसातसंग संघ। |
| १८३१  | वि'' देव सूरि 😘     | •••       | २४४१         |       | नमातिम तन    |
| ***** | गांग गणि (पं०)      | •••       | २५१२         | १७१५  |              |
| १८६१  | रूपचंद ( " )        | •••       | 2)           |       |              |
| "     | वखता (")            | ***       | פנ           |       |              |
| n     | थाजम                | •••       | 2)           |       | मूल संघ।     |
|       | जिनमें संवत्        | ਜਵੀਂ ਵੈਂ। |              | •     | ज्ञानभूपण    |
|       | रजनम राज्य          | ाहा इ     |              | १५६३  | विजयकीति     |
| ***** | सोभाग्यसुंद्र सुरि  | •••       | <b>২</b> १२৩ |       |              |
| ••••  | प्रयुक्ताचार्य      |           | <b>२५३</b> २ |       |              |





## रथानों की सूची।



| -     | <b>खे</b> खांक           | स्थान               |     |            | वेवांक       |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|------------|--------------|
| •     | इपहप                     | : कारे <b>गे</b>    |     | •••        | २३४६         |
| म्पुर | २१३६                     | कालूपुर             | •   | •          | २१२५         |
| •     | २४८७                     | <del>वि</del> शनगढ़ |     | •          | २५३०         |
|       | ६५२४ २५३०-३१,            | कोटा                | ••• |            | 23           |
|       | =५४१-४२                  | कोरड़ा              |     | •          | <b>२१</b> ६२ |
|       | <b>ર</b> ક્ષ્લ           | कोरंट               |     |            | २१५४         |
| )     | <b>२</b> र्३` २१५४, २५३० | वंभाव               |     | •          | २३७२         |
|       | २१२५, २४७३               | गजरूपतागर           |     |            | २,४६०        |
|       | २४८र                     | गांली               |     |            | २४८३         |
| ••    | <b>२</b> ४४७             | गिरनार              | •   | <b>ર</b> ફ | (૩, ૨ફબ્લ    |
|       | <b>२</b> २३७             |                     |     | 2,43       | 3            |
|       | <b>२५३</b> ०             | गुजरात              |     |            | 2433         |
| ••    | दर्ग्द भग्दर             | चंदरनगर             | •   |            | = 3.5        |
|       | २०२०-३१                  | विन्हर              |     |            | 2138         |
| • •   | <b>२</b> १६७             | <b>उ</b> रहा        | •   |            | 2 : 2'*      |
|       | ***                      | वियरम               |     | . = 1.     | s, 243.      |
| •••   | <b>३</b> श्रुवे          | हरकाई। हमार्        |     |            | 23124        |

| स्थान           | •   |                          | लेखांक       | स्थान           |         |                     | लेखांक               |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|----------------------|
| जेसलमेर-नगर     | ••• | २११२-१३, २११             | (५, २१३६,    | धुळेचा          | •       |                     | २५३०                 |
| •               |     | <b>२१</b> ४५, २१५४, २    | १७५ २२०७     | धुंधुका         |         |                     | २३४४, २४८५           |
|                 |     | - <b>०८, २२१</b> ४,   २३ | .६६, २३७४,   | नरसाणा          |         |                     | २१६८                 |
|                 |     | २४२६, २४४३, २            | કેઇ૭, રઇ૭५,  | पत्तन (नगर)     | • • • • | २१२ <i>०</i> , २२०२ | , २४६६, २५३६         |
|                 |     | २४६२, २४६७.              | २५०३-०४,     | पंचाहरा         |         |                     | २५३०                 |
|                 |     | २५२४, २५३०-              | ३१, २५३३,    | पंजाव           | •       |                     | n                    |
|                 |     | <u> ३५४०–४२, २५८१</u>    | १–८३, २५६०   | पाटण            | ••      | •••                 | २१५४                 |
| जैसलमेरदुर्ग    | ••• | २१२०, २१४४, २१           | १४६, २१५४    | पारस्कर (पारकर) | •••     | २३३५, २३६०          | , રઇ५૪, ર५૭૭         |
|                 |     | –५५, २४००, २४०           | ২, ২৪০৪,     | पाली            |         |                     | २५३०                 |
|                 |     | २४०६, २४४६, २            | ४६८, २५०१    | पालीताणा        |         | •••                 | <i>))</i>            |
|                 |     | -०२, २५०५, २७            | ,०८, ६५१०,   | प्रल्हाद्नपुर   | •••     | •••                 | <b>२१३</b> ६         |
|                 |     | ૨૫१૨, ૨૫૧૫, ૨૫           | <b>१</b> ६२. | वणारस           | ••      | •                   | २५०१, २५३१           |
| जोधपुर          | ••• | •••                      | २५३०         | व्रह्मसर        |         | २५८१, २५            | ८७, २५८७-८८          |
| भःमरामी         | ••  | •••                      | २३७६         | वाभणूआ          | •••     | ••                  | २३६३,                |
| भांजरू(भू ?)या  |     | •••                      | २३४५         | वंभणवाड         |         |                     | २५३०                 |
| दुंक            |     | •••                      | २५३०         | वीकानेर         |         | •••                 | २५०२, २५३०           |
| दुंढाइ          |     | •••                      | ננ           | <b>बुंदो</b>    | •••     |                     | <b>२५३</b> ०         |
| तरभद्र          | ••• | ***                      | ২৪০৩         | भांऊङ्ग         | •••     | •                   | <b>ર</b> ૪ર <i>°</i> |
| तलपाटक          | ••• | •••                      | <b>२१३</b> ६ | भांधरीय         |         | ***                 | २५२२                 |
| नाणचडनगर        | ••  | •••                      | २४६८         | भुज             | •••     |                     | २५३०                 |
| ताएंग           | *** | • •                      | २५३०         | भूणीयाणः        |         | •                   | <b>२२०</b> ?         |
| तालध्वज्ञ (तलाज | r)  | ***                      | २३५५         | मगर्सा          |         | • •                 | २५३०                 |
| दिली            | ••• | २                        | १९५, २५३०    | मंडपदृर्ग (पुर) | •       | •••                 | त्राहर               |
| देवीकोट         | • • | २५९५                     | -9६, २५८०    | मंडोवर          | •       | •••                 | <b>₹११६</b>          |
| <b>ध</b> गल ह   | ••• |                          | २१३०         | माऊली           | •••     | •••                 | 2132                 |
|                 |     |                          |              |                 |         |                     |                      |



### [ থথ্খ ]

# शुद्धि पत्र।

| पृष्ठ      |     | पंक्ति     | यगुद्ध                   | गुऊ.                          |
|------------|-----|------------|--------------------------|-------------------------------|
| रर         |     | १२         | जिनचंद्रसूरिपट्टे ।      | ·· ·· जिनभद्रस्रिपट्टे        |
| १४         |     | · \$8      | जिनभद्रस्रिभिः •         | ·· · जिनचंद्रस् <b>रि</b> भिः |
| 83         |     | ٠ د        | नाहड़ •                  | • ••• नाहर                    |
| 48         |     | • २२       | १५३६                     | •• १५६६                       |
| ५६         |     | 8 ··       | ••• देवगुरु ••           | · ··· देवगुप्त                |
| رد         |     | <b>१</b> ६ | • "                      |                               |
| ६१         | • • | २०         | नाहड़ …                  | नाहर                          |
| <b>ે</b> ર |     | १८         | · १४८८ ·                 | ••• १४६८                      |
| ८६         |     | દ          | १५३६                     | १४३६                          |
| 60         |     | <b>ą</b> . | र्द्द ः …                | (335                          |
| १०२        |     | १२ •       | जिनचं <u>त्र</u> स्रिपटे | • • जिनमद्रम्सिट              |
| १३६        | •   | ६          | प्रतिद्यादिनः            | व्यतिष्ठितः                   |
| २०२        |     | 9          | १५ ∗ ह                   | रायस                          |
| रुधर       |     | ន          | ₹+ <b>₹</b> +            | पर्केष पदा के पंचापता मंदिर   |
|            |     |            |                          | के पाँचे पायाचा का मुजायहा    |
|            |     |            | •                        | व संगतियर हा है।              |
| કટ         | ••• | १२-१५ ५    | ुदाय 2332                | हें र तर २५३१                 |
| ह्युड      |     | s-c        | ( , ) 2537               | J 9933                        |

PRINTED BY
G. N. Sharma
at the
VISWAVINODE PRESS,
48, Indian Mirror Street,
Calcutta.

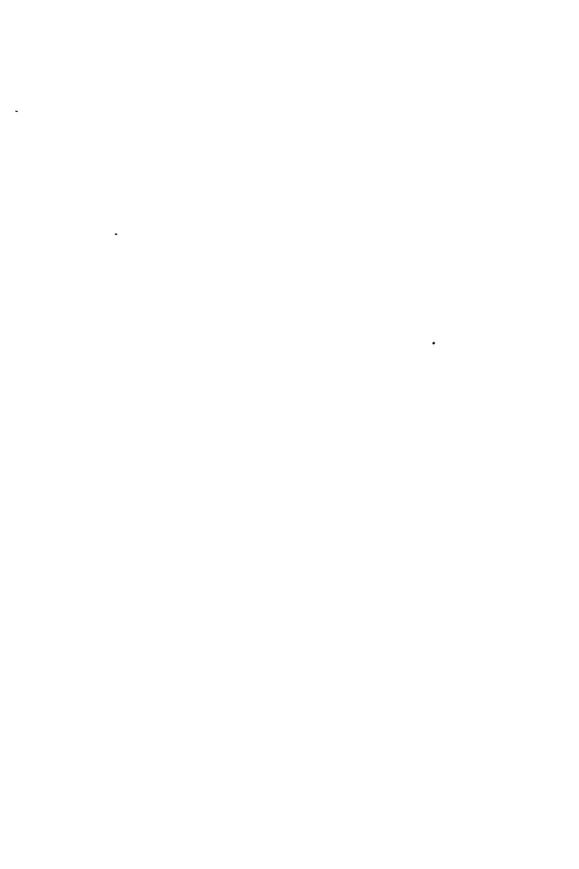